प्रकाशक नाधूराम प्रमी, मन्त्री,-श्रीमाणिकचन्द्र-दिगम्बर-जनप्रन्थमालामगिति । तीगवाग, पोट गिर्गान-नम्बर्ध ।



महब विनायक बाळकृष्ण परांजपे, नेटिव आपिनियन प्रेस, आंग्रेवार्टा, गिग्गांत-सम्बद्ध ।

## विषयसूची ।

| विषयाः ।                | पृष्टसंख्या । | विषयाः ।                     | पृष्टसंख्या : |
|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| प्रथमः परिच्छे          | ढः ।          | द्वितीयः परिच्छे             | दः ।          |
| सामान्यजीवसंख्या        | 8             | प्र <u>कृ</u> तिस्तवः        | 86            |
| गुणस्थानानाम् स्वरूपम   | २             | नृतीयः परिच्छेत              | <b>E:</b>     |
| गुणस्थानेषु जीवसंख्या   | 6             | कर्मप्रकृतिवन्यस्तवः         | ५इ            |
| <b>जीवसमासप्र</b> स्पणा | १३            | वन्धादिनिरूपणम्              | 48            |
| त्राणप्रस्तपणा          | १९,           | गुणस्थानेपृत्तरप्रकृतिबन्धः  | ५६            |
| पर्याप्तिप्ररूपणा       | १९            | गुणस्थानेषृत्तरप्रकृत्युद्यः | 48            |
| मार्गणात्रह्तपणा        | १९            | गुणस्थानेपूत्तरप्रकृतिसत्वम  | ६३            |
| गतिमार्गणा              | २०            | प्रश्नचूरिका                 | ६७            |
| इन्द्रियमार्गणा         | २१            | चतुर्थः परिच्छेद             | : 1           |
| कायमार्गणा              | २१            | मार्गणासु जीवसमासाः          | इथ            |
| योगमार्गणा              | २३            | मार्गणासु गुणस्थानानि        | 64            |
| वद्मार्गणा              |               | मार्गणासूपयोगाः              | ৬৬            |
| क्षायमार्गणा            |               | मार्गणासु योगाः              | ७९            |
| ज्ञानमार्गणा            |               | र्जावसमासेषूपयोगाः           | <b>ح</b> و    |
| संयममार्गणा             |               | जीवस्थानेषु योगाः            | ८१            |
| दुर्शनमार्गणा           |               | गुणस्थानेषृषयोगाः            | ૮ર            |
| <b>ठे</b> ड्यामार्गणा   | इर            | गुणस्थानेषु योगाः            | ८२            |
| भव्यमार्गणा             | •             | बन्वप्रत्ययाः                | ८३            |
| सम्यक्त्वमार्गणा        | ३६ ,          | मार्गणायाम् वन्धप्रत्ययाः    | ૮૬            |
| संज्ञामार्गणा           | 88            | गुणस्थानेषु वन्वप्रत्ययाः    | 66            |
| आहारमार्गणा             |               | अष्टकर्मवन्य:                | ११२           |
| <b>उपयोगप्रह्मपणा</b>   | ષ્ટુપું :     | वन्धोद्योदीरणाः              | 883           |

| विषयाः ।            | पृष्टसंख्या ।  | विषयाः ।               | र्वेत     | संख्या । |
|---------------------|----------------|------------------------|-----------|----------|
| स्थानबन्धः ( भुजाक  | तरादयः ) ११७   | जीवस्थानेषु            | <b>77</b> | १९०      |
| प्रकृतिबन्धः        | १२८            | गुणस्थानेषु            | "         | १९६      |
| स्थितिबन्धः         | 130            | ज्ञानावरणान्तराययो     | स्थानमं   | गः१९६    |
| अनुभागबन्धः         | १३९            | दर्शनावरणस्य           | 27        | १९६      |
| प्रदेशबन्धः         | १४६            | वेदनीयस्य              | 27        | 880      |
|                     |                | आयुप:                  | 77        | 195      |
| पञ्चमः परि          | च्छेदः ।       | गोत्रस्य               | 27        | २००      |
| प्रकृतिस्थानानि     | १४९            | मोहनीयस्य              | "         | २०१      |
| ज्ञानान्तराययोः वधा | दित्रिभंगी १५० | ( योगगुाणिताः )        |           | २०६      |
| द्रीनावरणस्य        | ,, १५१         | ( उपयोगगुणिताः )       | )         | २०९      |
| गोत्रस्य            | " १५२          | ( लेश्यागुणिताः )      |           | २१०      |
| वेद्यस्य            | ,, १५३         | (वेदगुणिताः)           |           | २११      |
| आयुष:               | " १५४          | नामकर्मणः स्थानभं      | गाः       | २१५      |
|                     | » १५५          | मार्गणायाम् वंधादि।    | त्रिभंगी  | २१८      |
| नामकर्मणः           | ,, १६१         | ग्रन्थकर्तुः प्रशस्तिः |           | २३८      |

## अमितगतिः।



विद्वच्छिरोमणिरयम्महानुभावः परमारवंशावतंश—महाराजमुङ्गस्यराज्येऽ-भृदिति तत्प्रशस्त्या ज्ञायते । महाराजमुङ्गः षट्त्रिंशद्धिकसहस्राब्द्पूर्वी-दृष्टसप्तत्यधिकसहस्राब्द्पर्यन्तं राज्यञ्चकार तथाहि—

> विक्रमाद्वासरादष्ट मुनिच्योमेन्दुसंमिते । वर्षे मुज्जपदे भोजभूपः पट्टे निवेशितः ॥

·मुज्जस्यराज्याभिषेकः कदा बभूवेति न ज्ञायते किन्तु तस्य षट्त्रिंशद्धिक सहस्राट्दे लिखितमेकं दानपत्रं प्राप्तमस्ति तेन ज्ञायते यत्तत्पृर्वं तस्य राज्या-मिषेको बभूव ।

महात्मनाऽमितगितना पञ्चाशद्धिकसहस्राब्दे (१०५०) सुमा-पितरवसंदोहः रचिनः । धर्मपरीक्षा च सप्तत्यधिकसहस्राब्दे (१०७०), पश्चाचायम्पञ्चसंग्रहः त्रिसप्तत्यधिकसहस्राब्दे (१०७३) निर्मितः । तथाहि पञ्चसंग्रहमशस्तो—

> श्रिसप्तत्याधिकेव्दानां सहस्रे शकविद्धिपः । (विक्रमस्य ) मसूतिकापुरे जातमिद्गं शास्त्रम्मनोहरम् ॥

ग्रन्थरचना समग्रैरनुमीयते यत्कवेर्जन्म विक्रमस्येकाद्श शताब्याः प्रथमपादान्तेऽभूत् (१०२५) परन्त्विदं वक्तुं नशक्नोमि यत्कविः कदा स्वर्जगाम।

ग्रन्थकारेण स्वप्रशस्तौ गुरुपरम्परादेरपिनिर्देशः कृतस्तेन ज्ञायते यदय-·म्महानुभावः माथुरसंघमळञ्जकार ।

दिगम्बरजैनसमाजेऽर्हद्विकृताः ितंहसंदिसेनदेवाख्याः चत्वारः संघाः आसन् । अमी चत्वारोऽपि मूळसंघस्यशासास्वरूपाः वभूवुः । ज्ञायतेऽनेन यन्माथुरसंघोनास्ति मूळसंघशासास्वरूपः, अतः जैनाभासेव्वन्वेषे । नीतिसारे गोपुच्छिकादयः (काष्ठासंघादयः ) पश्चजैनाभासाः उक्ताः । तथाहि— गोपुच्छिकः श्वेतवासा द्राविडो यापनीयकः । निःषिच्छश्चेति पर्ज्ञेते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥ तत्र च काष्टासैघापरनामधेये गोपुच्छके माशुरगच्छ आसीदिति सुरेन्द्र-कीर्त्याचार्यनिर्मितपट्टाबल्या ज्ञायते । तथाहि-

> काष्टासंघो भुवि ख्यातो जानन्ति त्रमुरामुराः। तत्र गच्छाश्च चत्वारो राजन्ते विश्वताः क्षिता ॥ १ ॥ श्रीनन्दितदसंज्ञश्च माशुरो वागडाभिषः। लाडवागड इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डले ॥

श्रीमद्मितगातिः काष्टासंघीय आसीदिति श्रीभूषणसृरिक्टतप्रवे।विचन्ता-मणियन्येनापि ज्ञायते । तथाहि—

> मानुभृवलये कम्रो काष्टसंघाम्बरे राविः । अभितादिगतिः शुन्द्रः शृट्युच्याकरणार्णवः ॥

न केवलमनेन काष्टासंचीयत्वं ज्ञायते किन्तु महात्मनो वयाकरणत्वमपि-सूच्यते । अताऽनुमीयते यद्याकरणविषयेऽपि तत्व्यातिदिगन्तव्यापिनी वभृव ।

यद्यपि माथुरसंयः काष्टाभंयस्य गच्छ एव तयापि तस्मिन् किञ्चिद्दिशे-यत्वमप्यस्ति । अतएवानुमीयते मन्माथुरगच्छस्यनाम माथुरसंघ इत्यभूत । दर्शनसारे माथुरसंघोत्पत्तिविषये गाथेयम्प्राप्यते ।

तत्तो दुसएतीदे महुराएमाहुराण गुरुणाही । णामेण रामसेणो णिप्पिच्छियं विण्णयं तेणे ॥ ४१ ॥

अनया माथुरसंघस्य काष्टासंघात्त्वतन्त्रता निःपिच्छिकता च जायते । यद्यपि श्रीमद्रमितगतेः संघः जेनामासेषु परिगणितस्तथापि नानेनाचार्यस्य महत्त्वहानिः । पुरा कश्चित्राममात्रमतमेदेनाचारभेदेन वा सिद्धान्तामेदे सत्यि जेनामासतोन्द्वोषिताऽऽसीत् परन्तु शनैः शनैः सा प्रच्छन्नत्वमगात् । अत इद्मुचितमेवोक्तम् ।

१ ततो द्विशतेऽतीते मथुरायाम्माथुराणां गुरुनाथः । नाम्ना रामसेनो निःपिच्छिकं वर्णितं तेन ॥

ताक जो छहु लगाहु अप्या झाएहु जो णिरालम्बो ।
जह कहो जह मृत्यो संकप्पवियप्पयं मुयहं ॥
मंबो कोवि ण तारड कहो मृत्यो तहेव णिप्पिच्छो '
अपा नारइ अपा तम्हा अप्यावि झाएहि ॥
पिच्छे णहु सम्मनं करगहिए चमरमोरडंबरए ।
सममावे जिणादिंदुं रायाईदोसचनेणं ॥

अभितगत्याचार्यनिर्मिताः निम्नलिखितनामानो यन्याः सन्ति ।

१ वर्मपरीक्षा

६ चन्द्रप्रज्ञप्तिः

२ सुभाषितरवसंदोहः

७ सार्व्हद्यद्वीपप्रज्ञप्तिः

६ भावनाद्वात्रिंशतिः

८ व्याख्याप्रज्ञप्तिः

४ श्रादकाचारः

९ योगसारप्राभृतं

५ जम्बृङ्गिपप्रज्ञप्तिः

१० पत्र्वसंग्रहः

११ सामायिकपाठैः

तत्र वर्मपरीक्षा सुभाषितरत्नसंदोहमावनाद्वःत्रिंशतियोगसारप्राभृत 'श्रावकाचारमामायिकपाठ ग्रन्याः मुद्रिताः सन्ति । पञ्चसंग्रहस्तु हस्तस्थ-एव । शेषाः प्रज्ञातिग्रन्याः नोपरुभ्यन्ते । अयं रचनासंदोहः कवेः सर्वे मुखीनपाण्डित्यं व्यनक्ति ।

१ ततः कार्यं स्पृष्ठ स्थानु आन्मानं ध्यायतु यःनिगलम्बः । अय काष्ठः अथ मूलः नंकन्यतिकस्पकं त्यजत ॥ नंबः क्रीणि न नाग्यति काष्ठो मूलः तथेव निःपिच्छः । आत्मा तार्यति आत्मानं तस्मान् आत्मानं अपि ध्यायत ॥ पिच्छे न हि सन्यक्तं कर्गृहीते चमरमयूर्डंबरे । नममावे जिनेन दृष्टं रागादिदोपन्यकेन ॥

२ ''सामायिक पाटः " इति नान्ना मावनाद्याञिशातिः पृथक् मुद्रिनाञस्त अयम् मामायिकपाटन्वन्यएव माणिकचन्द्रग्रन्थमारायाः तिद्रान्तनारादितंत्रहे तंत्रहीतः L अम्येकविंगन्ययिकशत (१२१) श्लोकाः तन्ति ।

अमित्गत्यांचार्यस्य रचनाः सरलाः सुससाध्याः सत्योऽपि गम्भीराः
मधुराश्च सन्ति । अयं ग्रन्थस्तु करणानुयोगस्यात्युत्तम ग्रन्थोस्ति । रचना- 
शेली त्वस्य गोम्मद्रसाराद्विलक्षणा सरला चास्ति । अनेकस्थलेषु विषय 
विशेषत्पुत्रुकुरुभ्यते । गोम्मद्रसारकर्मकाण्डाध्ययनन्तु टीकामंकसंदृष्टि- 
म्वना न शक्यम् किन्तु पञ्चसंग्रहे, आवश्यकाङ्गसदृष्टिः ग्रन्थकारेण तत्रेव 
प्रदृशिता, टीकायाः अप्यावश्यकता मूलरचन्यव दृगकृता । अत्ववायम् 
छात्राणामप्युपयोग्यस्ति । इत्यलमितिविस्तरेण ।





सर्वसंग्रहिनपेधकोऽपि यः पंचसंग्रहिवधानदर्शकः।

तरत्रमागिविनिवेदिनी जिनः शेमुपी मम तनोतु संस्थितिम्।।१।।

वैधकं वैध्यमानं यो विधेशं विधकारणम् ।

मापते वंधभेदं च तं स्तुवे भावसंग्रहम् ॥ २ ॥

ये पद् द्रव्याणि वुध्यंते द्रव्यक्षेत्रादिभेदतः ।

जिनेशास्तांस्त्रिधानत्वा करिष्ये जीवरूपणम् ॥ ३ ॥

अनंतानंतसंख्याना जंतवो द्रव्यतोऽखिलाः ।

अनंतलोकसंख्यानाः संक्षेपात्क्षेत्रतो मताः ॥ ४ ॥

अतीतकालतोऽनंतगुणिताः कालतः स्मृताः ।

भावतः केवलानंतभागमाना जिनेश्वरैः ॥ ५ ॥

परीतानंतगुक्तानंतानंतानंतमेकशस्त्रयाणां जधन्योत्कृष्टाजँधन्यो
तकुप्टभेदेन त्रैविध्यादनंतस्य नवधात्वमुन्नेयम् ॥ ६ ॥

नवधात्वेऽप्यनंतस्य प्रमाणस्य विचक्षणः ।

अजधन्योत्कृप्टमत्रेदमनंतानंतमीर्यते ॥ ७ ॥

१ विचारिणीं । २ जीवं । ३ कर्मप्रकृतिं । ४ गुणस्थानादिषु क क कियंत्यः प्रकृतयो वंधं यांति । ५ मिथ्यात्वादिप्रत्ययाः । ६ प्रकृति-स्थित्यनुभागप्रदेशभेदेन चतुःद्वी । ७ न जघन्यः न उत्कृष्टः अजघन्योत्कृष्टः किन्तु मध्यमः ।

जीवमंगो जिनेरुक्तः पुत्रलाद्वाविहायसाम् ।
अनंतगुणितं पूर्वं परतः परतः परम् ॥ ८ ॥
गदितौ द्रव्यतोऽसंख्यौ धर्माधर्मौ प्रदेशतः ।
क्षेत्रतो लोकमानौ तौ लोकं व्याप्य यतः स्थितौ ॥ ९ ॥
अतीतानेहसोऽनन्तभागौ तौ कालतः स्मृतौ ।
"भावतः केवलानन्तभागौ केवललोचनैः ॥ १० ॥
विज्ञातव्या गुणाजीवाः प्राणपर्याप्तिमार्गणाः ।
उपयोगा वृधेः संज्ञा विश्वतिजीवरूपँणाः ॥ ११ ॥
जीवा येरवबुध्यन्ते भावरौद्यिकादिभिः ।
गुणागुणस्वरूपज्ञैरत्र ते गदिता गुणाः ॥ १२ ॥
जन्तोरौद्यिकोऽवाचि क्षायिकः शामिको जिनैः ।
क्षायोपश्विको भावः स्वतत्त्वं पारिणामिकः ॥ १३ ॥

१ अग्रेऽग्रे परस्परगुणितमनंतगुणम् । २ १४-१४-१०-६-१४ व्याक्ति ( ४-५-६-१५-३-१६-८-७-४-६-२-६-२-२ ) १२-४ । \* अस्माइग्रे संदृष्टिरियम् ।

| क्षेत्रतो 💋                          | पुद्रला<br>अ == | ,             |               | अ             | =           | अ<br>अ |        |   |   | धर्म अ. प्र.<br>७ होक | अधमं अ प्र<br>इ. लोक       |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|---|---|-----------------------|----------------------------|
| थ.हो.<br>काहतोऽती<br>न काहात्<br>स १ | अ<br>१          | <br>अ<br>१    | अ<br>अ<br>१   | अ             | अ<br>अ<br>१ | Į.     | अ<br>१ |   |   | अतीतः १<br>भा अ       | अतीत <b>१</b><br>=<br>भा अ |
| भावतः के<br>चलस्य १<br>भा. अ.        | <b>९</b><br>अ   | <b>१</b><br>अ | <b>१</b><br>अ | <b>१</b><br>अ | •           | 1      | े<br>अ | • | ٠ | 9<br>भा अ             | १ 🕏                        |

चन्धमौद्यिको मोक्षं श्वायिकाः शामिकाश्र ते। उभयं कुर्वते मिश्रा नोभयं पारिणामिकाः ॥ १४ ॥ मिथ्यादृष्टिर्जिनैराद्यो द्वितीयः श्रस्तैदर्शनः । तृतीयोऽकथि मिश्रोऽन्यः सम्यग्दृष्टिरसंयतः ॥ १५ ॥ संयतासंयतस्तरमात्पंचमः शुद्धदृष्टिकः । प्रमत्तसंयतः पष्टः सप्तमोऽतोऽप्रमत्तकः ॥ १६ ॥ अपूर्वकरणो द्वेधाऽनिवृत्तिकरणो द्विधा । हेघा स्रक्ष्मकपायोऽतः शमकक्षपकत्वतः ॥ १७ ॥ शान्तक्षीणकपायौ स्तो योग्ययोगौ ततो जिनौ । चतुर्दश्रुणातीता जीवाः सिद्धास्ततः परे ॥ १८ ॥ तत्त्वानि जिनदृष्टानि यस्तथ्यानि न रोचते । मिथ्यात्वस्रोदये जीवो मिथ्यादृष्टिरसौ मतः ॥ १९ ॥ संयोजैनोद्ये भ्रष्टो जीवः प्रथमैदिष्टतः । अन्तराँऽनात्तमिध्यात्वो वर्ण्यते श्रस्तदर्शनः ॥ २० ॥ जघन्यः समयः कालः प्रकृष्टोऽस्य पडावलिः । कथ्यतेऽन्तर्भ्रहूर्तस्य शेपभूतो मनीपिभिः ॥ २१ ॥ सम्यग्मिथ्यारुचिर्मिश्रः सम्याद्धाथ्यात्वपाकतः । सुदुष्करः पृथग्भावो दिधिमिश्रगुडोपमः ॥ २२ ॥ पाकाचारित्रमोहस्य व्यस्तप्राण्यक्षसंयमः । त्रिष्वेकतमसम्यक्त्वः सम्यग्दष्टिरसंयतः ॥ २३ ॥ यस्त्राता त्रसकायानां हिंसिता स्थावराङ्गिनां । अपकाष्टकषायोऽसौ संयतासंयतो मतः ॥ २४ ॥

१ सासादनः । २ अनन्तानुबन्धिचतुष्कोदये । ३ उपशमसम्यक्त्वात् । ४ अन्तरालवर्ती । ५ उपशमसम्यक्त्वकालस्य । ६ प्राणीन्द्रियसंयमरहितः ।

सम्यग्द्दष्टित्रतीज्ञेयः सामायिकविधायकः । प्रोपधी प्रासुकाहारी निरस्तिदनमैथुनः ॥ २५ ॥ ब्रह्मचारी निरारंभः परिग्रहपराङ्ग्रुखः । निरस्तानुमतिस्त्रेधा विम्रक्तोदेशिकाशनः ॥ २६ ॥ इत्थमेकादश प्रोक्ता भेदास्तस्य मुनीक्वरैः । त्रायते यदि यत्नेन त्रसानां देशकं सदा ॥ २७ ॥ न यस्य प्रतिपद्यन्ते कपाया द्वादशोदयं । व्यक्ताव्यक्तप्रमादोऽसौ प्रमत्तः संयतः स्मृतः ॥ २८ ॥ संज्वलनोकपायाणाम्रुद्ये सत्यनुद्यमः। धर्मेशुद्धचष्टके वृत्ते प्रमादो गदितो यतेः ॥ २९ ॥ क्षान्तिः शाचंसंयमोऽकिंचनत्वं सत्यं त्यागो ब्रह्मचर्यंतपश्च । कार्यो भन्येरार्जवं मार्दवं च प्राज्ञेधमों झएंधेतिप्रणीतः ॥३०। मनोवानकायमैक्षेयीशय्योत्सर्गविनीतिषु । कुर्वतः सर्वदा शुद्धि शुद्धचष्टकमुदीरितं ॥ ३१ ॥ पंचपंचत्रिसंख्यानाः समितित्रतगुप्तयः । वृत्तं निवेद्यते साधोस्त्रयोदशविकल्पकम् ॥ ३२ ॥ कपामप्रणयस्वापविकथाक्षाणि योगिनः। प्रमादाश्रतुरेकैकचतुः पंच यथाऋमम् ॥ ३३ ॥ शमक्षयपराचीनः कर्मणामुद्यसंयमः। निष्प्रमादोऽप्रमत्तोऽस्ति धर्म्यं ध्यानमधिष्ठितः ॥ ३४ ॥ अपूर्वः करणो येषां भिन्नं क्षणमुपेयुषां । अभिन्नं सहग्रोऽन्योवा तेऽपूर्वकरणाः स्मृताः ॥ ३५॥

१ पर्याप्तापर्याप्तमेद्युक्तद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिपंचेन्द्रिय-भदेखपम्। २ द्वी+अष्ट=दश् ।

न पूर्व करणाः प्राप्ता ये ते भिन्नक्षणस्थितैः ! गुणस्थानमिदं यातैरपूर्वकरणास्ततः ॥ ३६॥ क्षपयन्ति न ते कर्म शमयन्ति न किंचन । केवलं मोहनीयस्य शमनक्षपणोद्यताः ।। ३७ ॥ ये संस्थानादिना भिन्नाः समानाः परिणामतः । समानसमयावस्थास्ते भवत्यनिवृत्तयः ॥ ३८ ॥ येनानिवृत्तयस्तुल्या भावास्तुल्यक्षणश्रिताम् । तेनानिवृत्तयो वाच्या वाच्यवाचकवेदिभिः ॥ ३९ ॥ 'क्षपयन्ति महामोहविद्विपं शमयन्ति ते । विनिर्मलतरैभीवैः स्थूलकोपादिवृत्तयः ॥ ४० ॥ पूर्वीपूर्वाणि विद्यन्ते स्पर्धकानि विशेपतः । संज्वालस्यानुभागस्य यानि तेभ्यो न्यपेत्य यः ॥ ४१ ॥ अनन्तगुणहीनानुभागो लोभे व्यवस्थितः । अणीयसि यथार्थाख्यः स्रक्ष्मलोगः स संमतः ॥ ४२ ॥ लोभसंज्वलनः सक्ष्मः शमं यत्र प्रपद्यते । क्षयं वा संयतः स्रक्ष्मः संपरायः स कथ्यते ॥ ४३ ॥ कोसुंमोऽन्तर्गतो रागो यथावृस्नेऽवतिष्ठते । · सक्ष्मलोभगुणे लोभः शोष्यमानस्तथा तेनुः ॥ ४४ ॥

१ स्पर्धकानां संदृष्टिरियं-

(शेपमये पृष्ठे.)

क

वर्गः शक्तिसम्हो जोरणुनां वर्गणोदिता । वर्गणानां सम्हस्तु स्पर्धकं स्पर्धकापहैः ॥ ४५ ॥ वर्धमानं मतं पूर्वं हीयमानमपूर्वकं । स्पर्धकं द्विविधं ज्ञेयं स्पर्धकक्रमकोविदैः ॥ ४६ ॥ अधोमले यथा नीते कतकेनाम्मोऽस्ति निर्मलं । उपरिष्टांत्तथा शान्तमोहो ध्यानेन मोहैने ॥ ४७ ॥ तदेवाम्मो यथाऽन्यत्र पात्रे न्यस्तं मलं विना । प्रसन्नं मोहने क्षीणे क्षीणमोहस्तथा यतिः ॥ ४८ ॥

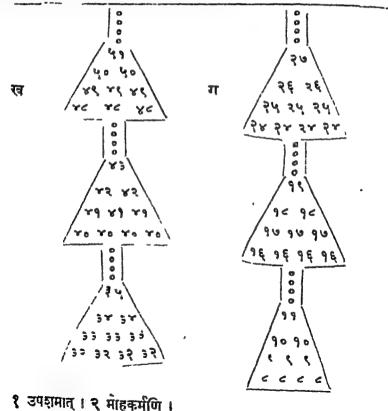

घातिकर्मक्षये लब्धा नवकेवललब्धयः । येनासौ विक्वतत्त्वज्ञः सयोगः केवली विभ्रः ॥ ४९ ॥ प्रदह्माऽघातिकर्माणि शुद्धध्यानकृशानुना । अयोगो याति शीलेशो मोक्षलक्ष्मी निराश्रवः ॥ ५० ॥ संप्राप्ताष्ट्रगुणा नित्याः कर्माष्टक निराशिनः । लोकाग्रवासिनः सिद्धा भवन्ति निहितापदः ॥ ५१ ॥ मोहैद्वितयमाश्रित्य त्रयो ज्ञेया गुणा नवं । चारित्रमोहमन्ये द्वौ योगं गुणिभिरन्तिमौ ॥ ५२ ॥ मिथ्यादृष्टौ मतो मिश्रेभाव औद्यिको जिनैः। संयोजनोदयोत्थाने सासने पारिणामिकः ॥ ५३ ॥ क्षायिकः शामिको भावः क्षायोपशमिकोऽथवा । वृत्तमोहोदयापेक्षे सम्यग्द्यवसंयते ॥ ५४ ॥ क्षायोश्रमिको भावो गुणानां त्रित्ये परे। क्षायिकः शामिकोऽन्येत्र शामिकः शान्तमोहने ॥ ५५ ॥ क्षायिकः श्लीणमोहेऽस्ति सयोगायोगयोरि । आनुपूर्वीरितैतेषामुत्तरोत्तरशुद्धितः ॥ ५६ ॥ मूर्च्छारंभपरित्यक्तम्रुपयोगगुणार्चितं । ते लिंगमपरापेक्षं संयता विश्वते नर्वं ॥ ५७ ॥ रूपतः सद्याः सर्वे त्यक्तबाह्यपरिग्रहाः । असदक्षाः परीणामैरुपर्युपरिशुद्धयः ॥ ५८ ॥

१ दर्शनचारित्रमोहं । २ अविरतादिक्षीणकषायान्ताः । ३ पंचमंष-ष्ठसप्तमगुणस्थानेषु । ४ अपूर्वकरणादित्रय । ५ मावानाम् । ६ प्रमत्ताद्ययो-गकेवाळिपर्यन्ताः ।

अनन्तानन्तसंख्याना जीवामिथ्यात्ववर्तिनः । पल्यासंख्यातभागास्तु परे गुणचतुष्टये ॥ ५९ ॥ शब्दसाम्येऽपि धीमद्भिः संख्याभेदः परस्परं । गुणस्यानचतुष्केऽत्र विवोद्धव्योयधागमं ॥ ६० ॥

मि. अ. अ. । सा. प. अ. । मि. प. अ. । अ. प. अ. । दे. प. अ. । तदाह——पट्त्रिंशपंचशतपंचपिष्टसहस्रप्रमाणं (६५५३६) पल्योपमं परिकल्प्यं । द्वात्रिंशता ३२, पोड-शिमः १६, (भागे) चतुर्भिः ४, अष्टात्रिंशतिशतेन १२८ आ-यल्यसंख्यभागेन परिकल्पतेन भागे हते क्रमेण सासादनाः अष्टाचत्वारिंशद्दिसहस्रप्रमाः २०४८ । मिश्राः पण्ण्वत्यधिक-चतुःसहस्रप्रमाः ४०९६ । असंयताः चतुरशित्यधिकशतत्रय-पोडशसहस्रप्रमाः १६३८४ । देशसंयताः द्वादशोत्तरपंचशतः प्रमाः ५१२ ।

मनुष्यापेक्षया पुनराह——

द्विपंचाशत्तन्भाजो सासने मिश्रके मताः ।
द्विगुणाः सप्त सदृष्टौ देशे कोटचस्त्रयोदश ॥ ६१ ॥
सा. ५२०००००० । मि. १०४०००००० ।
असं. ७०००००००० । दे. १३००००००० ।
प्रमत्ताः कोटयः पंचलक्षास्त्रिनवतिप्रमाः ।
सहस्राष्टानवत्यामा पहुत्तरशतद्वयं ॥ ६२ ॥
५९३९८२०६
अप्रमत्ता मवन्त्येते द्वाभ्यां भागे हते सति ।
शमकक्षपकाईद्विश्वकास्ते सन्ति संयताः ॥ ६३ ॥

द्वाभ्यां भागे हुते प्रमत्ता अप्रमत्ता भवन्ति । २९६९९१-०३ । ते प्रमत्ताप्रमत्तसंयताः शमकक्षपकाहिन्द्रियुक्ताः सर्वसं-यताः भवन्ति । ८९९९९९७ । संयताः पान्तु मां सर्वे त्रिहीना नवकोटयः । सर्वशीलगुणाधारा गुणानां नवके स्थिताः ॥ ६४ ॥ शमकाः पोडशापूर्वे विशतिश्रतुरुत्तरा । त्रिंशत्पर्तिंशदेतेश्तो द्वाचत्वारिंशदीरिताः ॥ ६५ ॥ चत्वारिंशत्सहाष्टाभिः पंचाशदृद्विचतुर्युताः। अष्टासु समयेष्वेते प्रविशन्ति क्षणे क्षणे ॥ ६६ ॥ अपूर्वेकरणे सर्वे त्रिशती चतुरुत्तरा । श्रमकाः मिलिताः सन्ति क्षपकाः द्विगुणस्ततः ॥ ६७ ॥ अपूर्वे शमकाः ३०४ क्षपकाः ६०८। सर्वेत्कृष्टप्रमाक्षिष्टा लल्यन्ते न यतः क्षणाः । आचार्थेरपरैरुक्ताः पंचभी रहितास्ततः ॥ ६८ ॥ शमका मिलितास्तस्मादेकोनत्रिश्वतप्रमाः। द्यूनषद्श्वतसंख्याना अपूर्वे क्षपकाःस्मृताः ॥ ६९ ॥

## १ अस्मादग्रेतनो मूल पाठः ।

- 0 48
- 0 48
- 0 XC
- ० ४२
- ० ३६
- 0 30
- ० २४
- ० १६

शमकाः २९९ क्षपकाः ५९८ । तेषां चतुर्भिरभ्यासे शमकानां सम्रचयः । पंचिभः क्षपकानां तु कथ्यते क्षीणकरुमपैः ॥ ७० ॥ गुणचतुष्के शमकाः ११९६ । गुणपंचके क्षपकाः २९९० 🏻 क्षणाष्टकाधिके वर्षपृथक्त्वे समयाष्टकं । जायते ग्रमकश्रेणिप्रवेशाई तपस्विनां ॥ ७१ ॥ एकादिपोडशाद्यन्ता प्रविशन्ति क्ष्णे क्षेणे । साधवः ग्रमकश्रेणां मोहनीयशमोद्यताः ॥ ७२ ॥ उपर्यूपरि निक्षिप्य पोडशादीन् क्षिपेत्सुधीः । एककाष्टकमादाय चतुर्विशादितोऽग्रतः ॥ ७३ ॥ एकडित्रिचतुःपंचपट्कानि त्रिंशदादितः । गृहीत्वा क्रमतो विद्वानग्रेतेभ्यो विनिक्षिपेत् ॥ ७४ ॥ कृत्वा चतुर्दशैकत्र हो हावष्टावतो बुधः। गृहीत्वा स्थापयेत्तस्मिन्नेकैकं यत्र पोडश ॥ ७५ ॥ सर्वेषामग्रिमे शेषं निद्ध्यात्यद्क्रमग्रतः । रुव्धा क्षणाप्टके वृद्धिः पद्भिः सप्तदशादितैः ॥ ७६ ॥

१ अस्माद्येतनो मृहपाठोऽयं ।

० १७ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ । आदिः १७। वृद्धिः ६। पदं ८।

० १७ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ।

० १७ ६ ६ ६ ६ ६ १

० १७ ६ ६ ६ ६।

**८ १७ ६ ६ ६ ।** 

० १७ ६ ६।

० १७ इ ।

<sup>1 27 3</sup> 

एकहीनं पदं वृद्धचा ताडितं द्विभिभीजितं । आदियुक्तं पराभ्यस्तमीप्सितं गणितं मतं ॥ ७७ ॥

३०४ पदं । ८ रुद्धिः । १२ आदि ३४ आगतं त्रराशिकन

६०८ क्ष्पकाः ।

लभ्यते क्षपकश्रेणां क्षपकानां विदेशने।
अप्टक्षणाधिकं योग्यं मासपट्टे क्षणाष्टकं॥ ७८॥
डात्रिंशत्समयेऽप्टाग्रा चत्यारिंशत्ततस्ततः।
पप्टिद्वांसप्ततिस्तस्मादशीतिश्रतुरुत्तरा॥ ७९॥
ततः पण्णवितिर्देधा शतमप्टोत्तरं ततः।
विश्वान्ति क्षपकश्रेणि मोहक्षपणकांक्षिणः॥ ८०॥
संस्थाप्य क्रमतः सर्वानुपर्यपरि पूर्ववत्।
करोति पूर्वस्त्रेण क्षपकानयनं कृती॥ ८१॥
दितीयादिक्षणस्थेभ्यः क्रमेणक्रमकोविदः।
आदायनिक्षिपत्तेभ्यः पुरः पोडश्रपोडश् ॥ ८२॥
वृतीयादिक्षणस्थेभ्यो द्वादश्वादशाग्रतः।

एकडित्रिचतुः पंचवारानादाय निक्षिपेत् ॥ ८३ ॥

१ ०१०८

० १०८ २ क पुस्तके नास्त्ययम् श्टोकः

० ९६

<sup>0</sup> CX

० , ७२

<sup>0 6,0</sup> 

عع ه

० ३२

चतुरश्रतुरो लात्वा पोडशभ्यः क्षिपेत्ततः । द्वितयं द्वितयं तत्र द्वात्रिशदात्र दृश्यते ॥ ८४ ॥ सर्वेपामाग्रिमे शेपानिक्षिपेद्द्वादशाग्रवः । लब्बा द्वादशीम चेद्विह्मिश्चतश्रवरप्रैवः ॥ ८५ ॥ सक्षणाष्टकपण्मास्यामेकत्राष्टक्षणा यदि । इयतीनां तदा तासां सद्वियोग्याः कतिक्षणाः ॥ ८६ ॥ चत्वारिंशत्सहस्राणि पण्मास्योऽष्टक्षणाधिकाः । भवन्त्यष्टशतान्येकचत्वारिंशानि सिद्धचताम् ॥ ८७ ॥ 80588 आद्यन्तयोः प्रमाणेच्छे विधायान्तस्तयोः फलं । अन्तेन गुणितं कृत्वा भजनीयं तदादिना ॥ ८८ ॥ इति त्रेराशिकेन लब्धाः समयाः-समयानां त्रयोलक्षाः पद्धिशतिसहस्रकाः । अष्टाविशं विवोद्धच्यमपरे शतसप्तकं ॥ ८९ ॥ ३२६७२८ खणेप्वष्रसु मोक्षाहीः सन्ति द्वाविशतिर्यदि । इयत्सु कति लभ्यन्ते तदानीं मोक्षमागिनैः ॥ ९० ॥

|   | १ अस्माद्येतनो मूलपाठोऽयम्— २ | अस्माद्येतनो मूलपाठोऽयम् |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 0 | ३४ १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२       | 0 9                      |
| 0 | ३४ १२ १२ १२ १२ १२ १२          | ٥ २                      |
| 0 | ३४ १२ १२ १२ १२ १२             | 0 3                      |
| 0 | ३४ १२ १२ १२ १२                | ०३                       |
| 0 | ३४ १२ १२ १२                   | 0 3                      |
| • | ३४ १२ १२                      | ० ३                      |
| • | <b>३४ १</b> २                 | ۵ ع                      |
| 0 | ३४                            | ०३                       |

एते मिलिताः द्वाविंशतिः २२ त्रैराशिकेन लब्धा योगिजिनाः ॥ अष्टलक्षाणि लभ्यन्ते जिनानां जितजन्मनाम् । सहस्राष्टानवत्यामा ग्रुत्तरं शतवंचर्न ॥ ९१ ॥ चत्वारः क्वाभ्रदेवेषु पंच तिर्यक्षु भाषिताः। नृषु सर्वे गुणा जैनेरेकमेकेन्द्रियादिषु ॥ ९२ ॥ अनेकेऽनेकथा जीवा यैज्ञीयन्ते स्वजातिजाः। ज्ञेया जीवसमासास्ते समासेन चतुर्दश ॥ ९३ ॥ एकाक्षा वादराः सूक्ष्मा द्यक्षाद्या विकलास्त्रयः । पंचाक्षाः संज्ञ्यसंज्ञाख्याः सर्वे पर्याप्तकेतरे ॥ ९४ ॥ एकेन्द्रियेषु चत्वारः समासा विकलेषु षट् । पंचेन्द्रियेषु चत्वारो भवन्त्येते चतुर्दर्शै ॥ ९५ ॥ चतुर्दशसु पंचाक्षः पर्याप्तस्तत्र वर्तते । एतच्छास्त्रमतेनाचे गुणस्थानद्वयेऽपरे ॥ ९६ ॥ पूर्णः पंचेन्द्रियः संज्ञी चतुर्दशसु वर्तते । सिद्धान्तमततो मिध्यादृष्टी सर्वे गुणे परे ॥ ९७ ॥ चतुर्दशाङ्गिनां भेदा एकविंशतिरीरिताः । त्रिंशत्सद्विषडष्टाग्रा चत्वारिंशद्युताष्टभिः ॥ ९८ ॥ चतुः पंचाशृद्धेज्ञैः सप्तपंचाश्रद्प्यतः। विज्ञाय संयते रक्ष्या विशेषेणेति सर्वदा ॥ ९९ ॥

 अपर्याप्ता मता ये ये चतुर्दशसु देहिनः। ते ते निर्वृत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्तयो द्विधा ॥ १०० ॥ चतुर्दशापि तैर्युक्तास्ते भवन्त्येकविश्वतिः । इदानी त्रिशतुच्यन्ते निगद्यत्येकविशति :।। १०१ ॥ पंच स्थावरकाया ये ते प्रत्येकं चतुर्विधाः । दश्रत्रसयुता जीवसमासास्त्रिशदीरिताः ॥ १०२ ॥ द्विधा साधारणो ज्ञेयः प्रत्येकाङ्गो वनस्पतिः । साधारणश्रतुर्धात्र प्रत्येकांगः पुनद्विधाः॥ १०३ ॥ पूर्णाऽपूर्णतया तत्र प्रत्येकाङ्गः स्मृतो द्विधा । वनस्पतिर्यतः पोढा द्वात्रिशत्त्रशद्सत्यतः ॥ १०४ ॥ एकमेकस्य यस्याङ्गं प्रत्येकाङ्गः स कथ्यते । साधारणः स यस्याङ्गमपरैर्वहुभिः समम् ॥ १०५ ॥ गूढसन्धिशिरापर्व समभंगमही रुहं। साधारणं वपुश्छित्ररोहि प्रत्येकमन्यथा ॥ १०६ ॥ एकत्र झियमाणे ये झियन्ते देहिनोऽखिलाः। जायन्ते जायमाने ते लक्ष्याः साधारणाः बुधैः ॥ १०७ ॥

| १ अस्माद्येतनोमूलपाठोऽयम्                                 | 1 2                                                | ą | ζ,               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|------------------|
| 0 0 9 9 0 c   (29)<br>  9 0 0<br>  9 0 0<br>  0 0 9 9 0 0 | 0990 (30)<br>90<br>90<br>90<br>990<br>0990<br>0990 | 1 | त्त. म.<br>अ. म. |

नित्येतरनिगातत्वभेदात्साधारणा द्विधा । प्रत्येकं ते चतुर्भेदाःस्थूलस्क्ष्मादिमेदतः ॥ १०८॥ अप्टमेदा यतो जाताः साधारणशरीरिणः। द्वात्रिंशदुच्यते पूर्वा पट्त्रिंशत्साधुभिस्ततैः ॥ १०९ ॥ त्रसत्वं ये प्रपद्यन्ते कालानां त्रितये पि नो। ज्ञेया नित्यनिगोतास्ते भूरिपापवशीकृताः ॥ ११० ॥ कालत्रयेऽपि येजींवैस्त्रसती पतिपद्यते । सन्त्यनित्यनिगोतास्ते चतुर्गतिविहारिणः ॥ १११ ॥ प्रत्येका देहिनो द्वेधा प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठिताः। 'प्रत्येकं तेऽपि जायन्ते पूर्णापूर्णतया द्विधा ॥ ११२ ॥ प्रत्येकाङ्गाश्रतभेदा यतः सन्ति शरीरिणः। अप्टत्रिंशत्ततः पूर्वी पट्त्रिंशद्गदिता बुँधैः ॥ ११३ ॥ पृथिव्यां ये प्ररोहन्ति ते भण्यन्ते प्रतिष्ठिताः । उपरिष्टाचे जलादीनां ते भवन्त्यप्रतिष्ठिताः ॥ ११४ ॥ सन्ति निर्वृत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्तभेदतः। अपर्याप्ता यतो द्वेघा द्वात्रिंशति शरीरिणः ॥ ११५॥

| १   0 9 9 0   २   0 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 90<br>90<br>9010990<br>10 34. 34. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 101401                                                    | 0                                 |

चत्वारिश्चतोऽष्टाग्रा सा द्वात्रिशन्त्रिवेदितौः। चतुःपंचाशदादिष्टा तथा पर्त्रिशदुत्तमः ॥ ११६ ॥ अष्टात्रिञ्ज्युरः प्रोक्ता सप्तपंचाशदुच्यते । लब्ध्यनिर्वृत्यपर्याप्तभेदनोऽपूर्णदेहिनाम् ॥ ११७ ॥ अथवा जीव सामान्य स्थावरत्रसपूर्वकैः । जीवभेदा विवाद्धच्या भेद्भेदिविद्यारदैः ॥ ११८ ॥ ए. वि. अ. सं. ए. द्वी. त्री. च. प. Ø पृ. अ. ते. वा. व. वि. स. ११११ 30930048 नि. १०० 00990010099001900 ००११००११० म. अ.

{ y. अ. ते. वा. व. वि. अ. सं. } { १११११११ ९ पृ. अ. ते. वा. व. द्वी. त्री. च. पं. } १११११११११ १० { पृ. अ. ते. वा. व. द्वी. त्री. च. अ. सं. १११११११११ धरादयो द्विधा ज्ञेया वादरेतरभेदतः। जीवभेदावबोधाय पटीयोभिर्यथाऋमम् ॥ ११९ ॥ { ११ पृ. अ. ते. वा. व. त्र. } { १२ पृ. अ. ते. वा. व. त्र. } { २२ २ २ २ २ } { १३ पृ. अ. ते. वा. व. वि. अ. सं. } २२२२२१११ १४ पृ. अ. ते. वा. व. द्वी. त्री. च. पं. } २२२२२११११ २ पं० सं०

१६
 पृ. अ. ते. वा. नि. च. प्र. वि. अ. सं. }
 २२२२२२२११११
 १७
 पृ. अ. ते. वा. नि. च. प्र. अ. वि. अ. सं. }
 २२२२२२२१११११ १८ पृ. अ. ते. वा. नि. च. प्र. द्वी. त्री. च. अ. सं. } २२२२२२२११११११ १९ पृ. अ. ते. वा. नि. च. प्र. अ. द्वी. त्री. च. अ. सं. 2222222222222222 एकाद्यः समासा ये यावदेकोनविंशतिः। ते पर्याप्तेतराभ्यस्ताःकार्या भेदाववुद्धये ॥ १२० ॥ १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. ते पर्याप्तेतराभ्यस्ताः-न. ४. ६. ८. १०. १२. १४. १६. १८. २०. २२. २४. २६. २८. ३०. ३२. ३४. ३६. ३८. पर्याप्तरुब्ध्यपर्याप्तिनिर्दृत्यपर्याप्तकैस्त्रिभिः ।

३६. ३९. ४२. ४५. ४८. ५१. ५४. ५७. सप्तपंचाशतं ज्ञात्वा भेदान् ये पान्ति जन्मिनः । ते संसारपयोराशेः संयतास्तारयन्तु माम् ॥ १२२ ॥

३. ६. ९. १२. १५. १८. २१. २४. २७. ३०. ३३.

एकादीनां विधे ज्ञेया जीवभंगप्रकृष्टताः ॥ १२१ ॥

प्राणन्ति यैः सदा जीवाः प्राणेर्वाह्यैरिवांतरैः । त्राणाः प्रवर्तमानास्ते प्राणिनां जीवितावधि ॥ १२३ ॥ हृपीक्पंचकं स्वान्तवचःकायवलत्रयम्। आयुरुच्छ्वासनिः ज्वासौ दञ्जप्राणा भवन्त्यमी ॥ १२४ ॥ सर्वेष्वङ्गेन्द्रियायूंपि पूर्णेप्वानः शरीरिषु । वाग्द्रित्र्यादिहृपीकेषु मनः पूर्णेषु संज्ञिषु ॥ १२५॥ ते संज्ञिनि दशैकैको हीनोऽन्येष्वन्त्यैयोर्द्धयं । अपर्याप्तेषु सप्ताद्योरैकैकोऽन्येषु हीयते ॥ १२६ ॥ 8-8-4-6-6-6-10-0-4-4-8-3-3 पूर्णापूर्णा यथा सन्ति पदार्था भवनादयः । पूर्णापूर्णास्तथा जीवा विज्ञातव्या मनीपिभिः ॥ १२७ ॥ आहाराङ्गहृपीकानेभाषामानसलक्षणाः । पर्याप्तयः पडङ्गादिशक्तिनिप्पत्तिहेतवः ॥ १२८ ॥ अन्तर्भ्रहुर्त्तवर्तिन्यश्रतस्रः पंचपण्मताः । ता यथाऋममेकाक्षविकलेन्द्रियसंज्ञिनाम् ॥ १२९ ॥ आयुःपर्याप्तिनिष्पन्नाः सर्वकालोपलिब्धतः । प्राणिनां शक्तयः प्राणाः शस्वज्जीवनहेतवः ॥ १३० ॥ ं यकाभिर्यासु वा जीवा मार्ग्यन्तेऽनेकघास्थिताः। मार्गणा मार्गणादक्षेस्ताश्रतुर्दशभापिताः ॥ १३१ ॥ गतयः करणं कायो योगो वेदः कुदा (धा ) द्यः।

वेदैनं संयमो ईप्टिर्लेक्या भन्यः सुर्देर्जनम् ॥ १३२ ॥

१ एकेन्द्रिय चादरस्क्ष्मयोः । २ श्वासोच्छासः । ३ ज्ञानं । ४ दर्शनं । ५ सम्यक्तवं ।

संज्ञी चाहारकः शोक्तास्ताश्रतुर्दश मार्गणाः । मिथ्यादशाद्यो जीवा मार्ग्या यासु सदादिभिः ॥ १३३ ॥ 8-4-4-1-8-5-6-8-4-4-4-1 नरो गत्यामपर्याप्तः संयमे सक्ष्मसंयमः। साहारकद्वयो योगे मिश्रवैक्रियिकः परः ॥ १३४ ॥ सम्यक्त्वे शामिको मिश्रः सम्यग्दैर्शनविच्युतः । सान्तरा मार्गणाश्राष्ट्रा पराः सन्ति निरन्तराः ॥ १३५ ॥ गता १। संयमे १। योगे ३। सम्यक्ते ३। मिलिताः ८। यया गच्छन्ति संसारं या कृतागतिकर्मणा । व्यभ्रगत्यादिभेदेन गतिः सास्ति चतुर्विधा ॥ १३६ ॥ न रमन्ते महादुःखा ये द्रव्यादिचतुष्टये । ये परस्परतो दीना नारकास्ते निरूपिताः ॥ १३७ ॥ कुटिला ये तिरोऽश्वन्ति विवेकविकलाशयाः। मायाकर्भवलात्पन्नास्ते तिर्यचः प्रकीतिताः ॥ १३८ ॥ हेयादेयानि मन्यन्ते ये मनोज्ञानलोचनाः। द्विधा म्लेच्छार्यभेदेन मानवास्ते निवेदिताः ॥ १३९ ॥ दिव्यन्ति सर्वदाष्टाभिर्ये गुणेरणिमादिभिः। दिन्यदेहा मता देवाश्रतुर्घा ते विभास्वराः ॥ १४० ॥ जन्ममृत्युजरारागसंयोगविगमाद्यः। न यस्यां जातु जायन्ते सा सेद्धा गदिता गतिः ॥ १४१ ॥

१ सासाद्नः । २ अपर्याप्तमनुष्यस्य पत्योपमासंख्याततमभागः शून्य-कारुः । आहारकद्वितयस्य सप्ताष्टो वर्षाणि । वैकिथिकमिश्रे द्वादशमुहूर्ताः । स्रमसंयमे षण्मासाः । सासाद्नमिश्रयोः पत्योपमासंख्याततमभागः । सप्त दिनानि आपशमिके ।

अहमिन्द्रा इवैकेकमीर्यन्ते यानि सर्वदा । त्तानीन्द्रियाण्यहंयृैनि विज्ञेयानि विचक्षणेः ॥ १४२ ॥ यवनालमध्रातिमुक्तकेन्द्वर्धसात्रिभाः। श्रोत्राक्षित्राणजिद्धाःस्युः स्पर्शने इनेकधाकृतिः ॥ १४३ ॥ एकाक्षे स्पर्शनं जन्तावेकैकं वर्धते ततः । अन्येषु रमनं प्राणं चक्षुः श्रीत्रं यथाक्रमम् ॥ १४४ ॥ अस्पृष्टं दृज्यते रूपं स्पृष्टः शब्दो निशम्यते । सदा गन्धो ग्मः स्पर्शे वद्धैः स्पृष्टोऽववुद्धचते ॥ १४५ ॥ वेदनं दर्शनं भागं स्वामित्वं क्रुरुते यतः । एकेन स्पर्शनेनोक्त एकाक्षः पंचेंधा ततः ॥ १४६ ॥ जल्काशुक्तिशम्यृकगण्ड्पदकपदिकाः । जठरकृमिशंखाद्यो डीन्ट्रियादेहिना मनाः ॥ १४७ ॥ कुन्धुः पिपीलिका गुंभी यूका मत्कुणदृश्चिकाः। मॅर्केटिकेन्द्रगोपाद्यास्त्रीन्द्रियाः सन्ति देहिनः ॥ १४८ ॥ पत्झा मशका दंशा मक्षिकाः कीटगर्भुतः। पुत्तिका चंचरीकाद्याश्रतुरक्षाः शरीरिणः ॥ १४९ ॥ नारका मानवा देवा तिर्यचश्र चतुर्विधाः । सामान्येन विशेषेण पंचाक्षा वहुधास्थिताः ॥ १५० ॥ इन्द्रियार्थसुखातीता लाकालाकविलाकिनः। क्षायिकातीन्द्रियज्ञाना जीवाः सन्ति निरिन्द्रियाः ॥ १५१ ॥

कर्मभारं वहत्यङ्गी कायमादाय सर्वदा । -सुदुर्वहं महाभारं कावटीमिव कर्मठः ॥ १५२ ॥

१ प्रमवन्ति । २ अहङ्कारयुक्तानि । ३ स्पृष्टः । ४ पृथिव्यादिमेदेन । ५ मंकोडा । ६ मधुमक्षिकाः । ७ नीलमक्षिकाः ।

पिण्डः पौद्गलिकः कायो जीवव्यापारसंचितः। भेदाः पडस्य भूम्यम्भोवन्हिवायुत्तस्त्रसाः ॥ १५३ ॥ समानास्ते मस्राम्भोविन्दुश्चीव्रजध्वजैः । धराम्भोऽग्रिमरुत्कायाः क्रमाचित्रास्तरुत्रसाः ॥ १५४ ॥ शर्करा सिकता पृथ्वी रत्नोपलिशलादयः। पर्तिशद्धरणीभेदा दिशता जिनपुंगवैः ॥ १५५ ॥ करका महिकाविन्दुहिमावश्यायसीकराः। शुद्धं घनोदकं तोयं तोयकायास्तन्भृतः ॥ १५६ ॥ अंगारो मुर्भुरो ज्वालाः स्फुलिंगशुद्धपावकाः। अचिरग्न्यादयो ज्ञेया वहुधावन्हिकायिकाः ॥ १५७ ॥ घनो महांस्तनुर्वात्या गुंजी मण्डलिरुत्कलिः। प्रभंजनाद्यः प्रोक्ता विचित्रा वातकायिकाः ॥ १५८ ॥ मूलाग्रविष्टपस्कन्धग्रान्थियीजादिरोहिणः । सम्मूच्छिनो मताश्रित्रा वनस्पतिशरीरिणः ॥ १५९ ॥ त्रसा द्वित्रिचतुःपंचहृपीका भवभागिनः। विकलासंज्ञिसंइयाख्यास्त्रसप्रकृतियंत्रिताः ॥ १६० ॥ त्रसनाड्यावहिः सन्ति नाङ्गिनस्रसकायिकाः । उपपादं गतांस्त्यक्त्वा देहिनो मारणान्तिकान् ॥ १६१ ॥ प्रत्येककायिका देवाः श्वाभाः केवलिनोर्द्वयम्। आहारकधराते।यपावकानिलकायिकाः ॥ १६२ ॥ निगोतैर्वादरैः स्क्ष्मेरेते सन्त्यप्रतिष्ठिताः । पंचाक्षा विकला वृक्षा जीवाःशेषाः प्रतिष्ठिताः ॥ १६३ ॥ युग्मम्

१ घटादिमध्ये शब्दविशेषो गुंजा । २ केवलिसमुद्धातगतांश्च ।

ध्यानेन नाशितो येपां कायबन्धः कृशानुना । हेमाक्षमनामिवाशेपो मलस्ते सन्त्यकायिकाः ॥ १६४ ॥

आत्मनो वीर्यविद्यस्य क्षयोपश्चमने सित ।

यः प्रदेशपरिस्पंदः स योगो गिदतिस्थि ॥ १६५ ॥

प्रत्येकं वाङ्मनोयोगो सत्यासत्यद्वयाद्वयः ।

चतुर्धा कथितः प्राज्ञः काययोगस्तु सप्तधा ॥ १६६ ॥

सत्यं मनो यथावस्तु प्रवृत्तं परथा मृपा ।

द्वये सत्यमृपा ज्ञेयमस्त्यसत्यमृपाऽद्वये ॥ १६७ ॥

यथेति मनसो योगश्रतुर्धा प्रतिपादितः ।

वाचिकोऽपि तथा ज्ञेयो योगनिप्रह्णोद्यतः ॥ १६८ ॥

जनान्त सम्मिति न्यास नाम रूप मतीतिषु ।

सत्यं संभावने भाव्ये (वे) व्यवहारोपमीनयोः ॥ १६९ ॥

इत्थं सत्यवचो योगो दश्धातोऽन्यथा पृपा ।

द्वाभ्यां सत्यमृपा ताभ्यां युक्तोऽसत्यमृपान्यथा ॥ १७० ॥

वागसत्यमृपा ज्ञेया विकलाक्षश्ररीरिणाम् ।

योगिनां संज्ञिनां चैपा याचनामंत्रणादिका ॥ १७१ ॥

१ भत्तं देवी चंदप्पह्पिडमा तह्य होदि जिणद्तो । सेदो दिग्घो रज्झदि कृरोत्तिथ जं हवेवयणं ॥ गो.सा.२२३ ॥ सक्को जम्तृदीवं पहट्टिद पापवज्ञवयणं च । पहोवमं च कमसो जणपदस्वादि दिहंता ॥ २२४ ॥

२ आमंतिण आणवणी याचिणिया पुच्छणी य पण्णवणी।
पष्पक्याणी संसयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥ २२५॥
णवमी अणक्खरगदा असबमोसा हवंतिभासाओ।
सोदारणं जम्हावत्तावत्तंस संजणया॥ २२६॥

उदरे यो भवः स्थूले यस्योदारं प्रयोजनं । औदारिकोऽस्त्यसौ कायो भिश्रोऽपर्याप्त इप्यते ॥ १७२ ॥ विकियायां भवः कायो विकिया वा प्रयोजनं । यस वैक्रियिको ज्ञेयो मिश्रोऽपूर्णः स कथ्यते ॥ १७३ ॥ एकानेकलघुस्यूलशरीरविविधक्रिया । विकिया कथिता प्राक्षेः सुरश्वाभ्रादिगोचरा ॥ १७४ ॥ अर्थानाहरते स्क्मान् गत्वा केवलिनोऽन्तिकम् । त्तंशये सित लब्धर्द्धेरसंयमजिहासया ॥ १७५ ॥ यः प्रमत्तस्य मूर्घोत्थो धवलो धातुवर्जितः । अन्तर्ग्रहृतीस्थितिकः सर्वव्याघातविच्युतः ॥ १७६ ॥ . पवित्रोत्तमसंस्थानो हस्तमात्रोऽनघद्युतिः। आहारकः स वोद्धव्यो मिश्रोऽपर्याप्त उच्यते ॥ १७७ ॥ कमैंव कार्मणः कायः कर्मणां वा कद्म्वकं। एकद्वित्रिक्षणानेप विग्रहतौं प्रवर्तते ॥ १७८ ॥ तैजसेन शरीरेण वध्यते न न जीर्यते । न चोपभुज्यते किंचिद्यतो योगोऽस्य नास्त्यतः ॥ १७९ ॥ अकायाः सन्ति निर्मुक्ताः शुभाशुभप्रवर्तिना । सप्तधा काययोगेन भवातीता निरास्रवाः ॥ १८० ॥ स्थूला विकुर्वते पूर्णास्तेजःपवनकायिकाः। पंचाक्षाश्रतन्भाजां परेषां नास्ति विक्रिया ॥ १८१ ॥ विश्रहतौं समस्तानां कायौ तैजसकार्मणौ। युक्तौ वैकियिकेनेमौ स्वर्गश्वभ्रनिवासिषु ॥ १८२ ॥

१ ऋतुशब्दः गतौ प्रवर्तते ।

औदारिकेन तिर्यक्षु नृणामाहारकेन च ।
सहाहारकयोगेन जातु वैक्रियिकोऽस्ति नो ॥ १८३ ॥
वक्रती सकला ब्रङ्का देवश्वाभ्रास्त्रिविग्रंहाः ।
त्रिकाया मर्त्यतिर्यचश्रतुःकाया च केचन ॥ १८४ ॥
द्वयोस्त्रयोद्देशकत्र दशान्यत्र त्रयोदश ।
नवैकादश ते पर्सु नवातः सप्त योगिनि ॥ १८५ ॥
१३।१३।१०।१३।९।११।९।९।९।९।९।९।०।

नोकपायिवशेषाणाग्रुद्ये त्रिविधोऽिक्षनाम् ।
स्त्रीपुंनपुंसकाभिष्यो वेदो मूढत्वकारकः ॥ १८६ ॥
वेदोदीरणया जीवः सुषुप्तमनुजोपमः ।
कृत्याकृत्यिवचाराणां जायते करणाक्षमः ॥ १८७ ॥
वेदकर्मोदयोत्पन्नो भाववेदिस्वधास्मृतः ।
नामकर्मीदयोत्पन्नो द्रव्यवेदोऽिप च त्रिधा ॥ १८८ ॥
जीवस्वभावसंमोहो भाववेदोऽभिधीयते ।
योनिर्लिगादिको दक्षेद्रव्यवेदः शरीरिणाम् ॥ १८९ ॥
योऽभिलापः स्त्रियाः पुंसि पुरुषस्य च यः स्त्रियाम् ।
स्त्रीपुंसयोश्र संढस्य भाववेदोऽस्ति स त्रिधा ॥ १९० ॥
नान्तमुर्गेह्रिर्तिका वेदास्ततः सन्ति कषायवत् ।
आजन्ममृत्युतस्तेषाग्रुदयो दृश्यते यतः ॥ १९१ ॥
स्त्रीपुंनपुंसका जीवाः सद्दशा द्रव्यभावतः ।
जायन्ते विसद्दक्षाश्र कर्मपाकनियन्त्रिताः ॥ १९२ ॥

१-२ युक्तो इमो तेजसकार्मणो स्त इति सम्बन्धः । ३ विग्रहगतौ । ४ विग्रहगतो सर्वेजीवास्तेजसकार्मणकायाः । ५ त्रिशरीराः । ६ मनुष्याः ।

या त्वी द्रव्येण, भावेन साऽस्ति स्वी ना नपुंसकः । पुमान् द्रव्येण, भावेन पुमान्नारी नपुंसकः ॥ १९२ ॥ संदो द्रव्येण, मावेन संदो नारी नरो मतः । इत्येवं नवधा वेदो द्रव्यभावविभेदतः ॥ १९४ ॥ स्तनयोनिमती नारी पुमान् सञ्मश्रुमेहनः । न ह्यां न पुरुषः पापो इयस्पो नपुंसकः ॥ १९५ ॥ श्रोणिमार्द्वमस्तत्वं मुग्धत्वक्षीवनास्तनाः । पुंस्कामेन समं सप्त लिंगानि ख्रेणस्चने ॥ १९६ ॥ खरत्वमहनस्ताब्ध्य साँडीर्यस्मश्रुभृष्टताः । स्त्रीकामेन समं सप्त लिंगानि पौंस्त्रवेदने ॥ १९७ ॥ यानि स्नीपुंसलिंगानि पूर्वाणीति चतुर्देश । शक्तानि तानि मिश्राणि पंढमावनिवेदने ॥ १९८॥ गर्नः स्त्यायति यस्यां या दोपैश्छादयति स्वयं । नराभिलापिणी नित्यं या सह स्त्री निरुच्यते ॥ १९९ ॥ इस्ते पुरुकमीणि गर्भ रोपयते स्त्रियां। यता भजति राभस्यं ज्ञेयः सिद्धस्ततः पुमान् ॥ २०० ॥ सुष्ठु क्रिप्टमनोवृत्तिद्रयाकांक्षी नपुंसकः। नरप्रजावतीरूपो दुःसहाधिकवेदनः ॥ २०१ ॥ करीपजन ताणिंन पावकेनेएकेन च। समतो नेदतोऽपेताः सन्त्यनेदा गतन्यथाः ॥ २०२ ॥ ये चारित्रपरीणामं कपन्ति ज्ञिवकारणं। क्जन्मानवंचनालोभास्ते कपायाश्रत्विधाः ॥ २०३ ॥

१ क पुस्तकेनास्त्यम् ऋोकः।

सन्त्यनन्तानुबन्ध्याख्याः अप्रत्याख्याननामकाः । ते प्रत्याख्यानसंज्ञाकाः ऋमात्संज्वलनाभिधाः ॥ २०४ ॥ तैराचिर्दृष्टिचारित्रे द्वितीयेर्देशसंयमः। तृतीयः संयमस्तुयेर्यथाख्यातश्र इन्यते ॥ २०५ ॥ कोपतः समतो ग्रावाभूरेणुदकराजिभिः। गर्ति चतुर्विधां यान्ति ज्वभ्रतिर्यग्नृनाकिनाम् ॥ २०६ ॥ अञ्मस्तं मास्थिदार्वाद्रेव हरीसमनो गति । मानता गच्छति व्यभ्रतिर्यञ्जर्लिदियोकसाम् ॥ २०७ ॥ तुरुयया वंशमृलाविशृङ्गगोमृत्रचासँरः । मायया नारकस्तिर्यङ् जायते मान्बोऽमरः ॥ २०८ ॥ क्रमिनीलीहरिद्राङ्मसरागसमानतः। लोभतो जायते व्यञ्जस्तैरश्रो मानुपः सुरः ॥ २०९ ॥ कुद्धः स्वश्रेषु तिर्येक्षु मायायाः प्रथमोदयः । जातस्य नृषु मानस्य लोभस्य स्वर्गवासिषु ॥ २१० ॥ आचार्या निगदन्त्यन्य कोपादिप्रथमोदये । भ्रमतां भवकान्तारे नियमो नास्ति जन्मिनाम् ॥ २११ ॥ स्वान्यपीडाकरा निन्द्या वन्धासंयमहेतवः । कवायाः सन्ति नो येषां तेऽकवाया जिनोत्तमाः ॥ २१२ ॥

गुणपर्ययवद्ह्वयं श्रांव्योत्पाद्व्ययात्मकं । तत्वतो ज्ञायते यन तज्ज्ञानं कथ्यते जिनेः ॥ २१३ ॥ इन्द्रियानिन्द्रियर्थग्रहणं मननं मितः । विकल्पा विविधास्तस्याः क्षयोपश्चमसंभवाः ॥ २१४ ॥ क्षिपेद्धत्वेन्द्रियः पड्भियतुरोध्वग्रहादिकान् । व्यञ्जनावग्रहं तत्र मृलभंगं चतुर्विधं ॥ २८५ ॥ २४-२८-३२ । त्रयोऽपि राशयस्तावद्धह्वादिभिरसत्रः । तैः सेतरः पुनस्ताच्या मतिभदावयुद्धये ॥ २१६ ॥ १४४।१६८।१९२।

ते त्रयो राशयः सेनंर्न्वह्नादिभिद्वीदशभिर्गुणिताः— २८८।३३६-३८४। मितपूर्वे श्रुतं प्रोक्तं द्यनेकद्वादशात्मकम्। शब्दाद् घटादि विज्ञानं बिह्नज्ञानं च धूमतः॥ २१७॥ मितपूर्वे श्रुतं द्रेष्ठपचारान्मितमिता। नितपूर्वे ततः सर्वे श्रुतं ज्ञेयं विचक्षणः॥ २१८॥

घट इत्युक्त घकाराकारटकाराकारिवसिनीयविषयं मित-ज्ञानं ततः पृथुवुश्लोदराद्याकारिवपयं श्रुतज्ञानं ततो जल-धारणादिविषयं श्रुतज्ञानम् । तथा धूमद्र्यनं मितिज्ञानं ततोऽ-प्रिविषयं विज्ञानं श्रुतज्ञानं ततोऽिष दाहपाकादिविषयं विज्ञानं श्रुतज्ञानमिति श्रुतात् श्रुतोत्पत्तेर्पतिपूर्वं श्रुतमेतस्रक्षणमन्या-पीति चेत्, नेप दोपो मतेर्यच्छ्रुतज्ञानं तद्षि मितिज्ञानमेव कार्ये-कारणोपचारात् अत्रं व प्राणाः, आयुवेष्ट्रतिमत्यादिवत् । ततो न्याप्येत्र स्थणं । अवाच्यानामनन्तांशो वाच्या भावा मता जिनः । तद्यतेपामनन्तांशो वाच्यानामागमे पुनः ॥ २१९ ॥ मूर्चाशेषपदार्थानां वेदको गद्यतेऽविधः । स भवप्रत्ययः शोक्तो नारकेष्वमरेषु च ॥ २२० ॥

१ च शब्दात्तीर्थकराणाञ्च ।

क्षयोपशमजः पोढा शेषाणां जन्मभागिनाम् । अधोगतवहुद्रच्यवोधनादवधिर्मतः ॥ २२१ ॥ अनुगोऽनैनुगः शस्वदवस्थोऽनवस्थितः । म्रुनिभिर्वर्द्धमानोऽसौ हीयमानश्रकथ्यते ॥ २२२ ॥ सर्वाङ्गोत्थोऽवधिस्तीर्थकर्तृनारकनाकिनाम् । परेषां शंखराजीवस्वस्तिकाद्यङ्गचिन्हजः ॥ २२३ ॥ नन्द्यावर्ती ध्वजः पद्मः श्रीवत्सः कलशो हलम् । पावनं नरतिर्यक्षु नाभेरुपरि लक्षणं ॥ २२४ ॥ सरटो मर्कटो गोधा कंकः काको वकः खरः। अधस्ताल्लक्षणं नाभेविंभंगस्य तु निन्दितम् ॥ २२५ ॥ क्षयोपश्चमयोगस्य तारतम्यव्यवस्थितेः । उत्पत्तिक्षेत्रमासाद्य जायते तारतम्यता ॥ २२६ ॥ योऽन्यदीयमनोजौतस्तपिद्रव्याववोधकः। स मनःपर्ययो द्वेघा विपुलर्जुमती मतः ॥ २२७ ॥ लब्ध्वान्यतमलब्धीनां संयतानां प्रजायते । मर्त्यक्षेत्रस्थितद्रव्यप्रकाशी स प्रकर्पतः ॥ २२८ ॥ साक्षात्कृताखिलद्रव्यपर्यायमविपर्ययम् । अनन्तं केवलज्ञानं कल्मपक्षयसंभवम् ॥ २२९ ॥ मतिश्रुतावधिज्ञानं मिथ्यात्वसमवायतः । विपरीतं त्रिधाज्ञेयं विपरीतार्थदर्शकम् ॥ २३० ॥ रूपादौ यद्विपर्यस्तं मत्यज्ञानं तदक्षजम् । धर्मरिक्तं श्रुताज्ञानं विज्ञेयं शब्दकारणम् ॥ २३१ ॥

१ स पुस्तके "नानुगः" इति पाठः । २ क पुस्तके मनोयात इति पाठः।

पर्याप्तस्यावधिज्ञानं मिध्यात्वविपद्षितम् । विभंगं भण्यते सद्भिः क्षयोपज्ञमसंभवम् ॥ २३२ ॥ उद्ये यद्विपर्यस्तं ज्ञानावरणकर्मणः । तदस्थास्तुतया नोक्तं मिध्याज्ञानं सुदृष्टिषु ॥ २३३ ॥

कपायाः पोडश प्रोक्ता नोकपाया यतो नव । ईपद्भेदो न भेदोऽतः कषायाः पंचिवज्ञतिः ॥ २३४ ॥ शामिकं शमतस्तेपां क्षायिकं क्षयता मतम्। क्षयोपशमतो वृत्तं क्षायोपश्रमिकं पुनः ॥ २३५ ॥ द्वादशाद्यकपायाणामुदयस्य क्षये सति । यत्सन्त्रोपश्चमे तेषां चारित्रोदयघातिनाम् ॥ २३६ ॥ त्रयोदशकपायाणां परेपामुदये सति । चारित्रं जायते तत्स्यात् क्षायोपशमिकं यतेः ॥ २३७॥ युग्मम् ॥ व्रतदण्डकपायाक्षसमितीनां यथाक्रमम्। संयमो धारणं त्यागो निग्रहो विजयोऽवनैम् ॥ २३८ ॥ क्रियते यदमेदेन व्रतानामधिरोपणम् । कषायस्थूलतालीढः स सामायिकसंयमः ॥ २३९ ॥ व्रतानां भेदनं कृत्वा यदात्मन्यधिरोपणम् । शोधनं वा विलोपेनच्छेदोपस्थापनं मतं ॥ २४० ॥ साबद्यपरिहारेण प्राप्यते यः समाहितैः। त्रतगुप्तिसमित्याढ्यैः सः परीहारसंयमः ॥ २४१ ॥ वर्तते सक्ष्मलोभे यः शमके क्षपके गुणे। स द्वहमसांपरायाख्यः संयमः द्वहमलोमतः ॥ २४२ ॥

१ रक्षणम् ।

चारित्रमोहनीयस्य प्रशमे प्रक्षयेऽपि वा ।
संयमोऽस्ति यथाख्यातो जन्मारण्यदवानलः ॥ २४३ ॥
चतुर्णा संयमावाद्या तृतीयोऽवादि पूर्वयोः ।
सक्ष्मस्य सक्ष्मलोभाद्वश्रतुर्णा पंचमस्ततः ॥ २४४ ॥
प्रथमाष्टकपायाणामुद्वयप्रलये सति ।
यः सन्त्वोपश्रमे तेपामन्येपामुद्वये सति ॥ २४५ ॥
चतुःस्थावरविध्वंसी दश्रधौ त्रसरक्षकः ।
सम्पद्यते परीणामः संयमासंयमोऽस्ति सः ॥२४६॥ युग्मम् ॥
अष्टो स्पर्शा रसा पंच द्वौ गन्धो वर्णपंचकं ।
प्रंक्तादयः स्वराः सप्त दुर्मनोऽक्षेप्वसंयमाः ॥ २४७ ॥
इत्यष्टाविश्वतिः सन्ति चतुर्वश्वरिष्ठ ।
तेपामरक्षका जीवा ज्ञेया दक्षरसंयताः ॥ २४८ ॥
इन्द्रियेष्वसंयमाः २८-जीवेषु १४ ।

क्तपादीनां पदार्थानां सामान्यस्यावलोकनम् । चतुर्द्धा दर्शनं क्षेयं जीवसामान्यलक्षणम् ॥ २४९ ॥ प्रकाशश्रक्षपोऽर्थानां चक्षुर्दर्शनमिष्यते । श्रेपाणां पुनरक्षाणामचक्षुर्दर्शनं जिनैः ॥ २५० ॥ साक्षाद्र्पिपदार्थानां सोऽत्राद्यविषदर्शनम् । मूर्त्तामूर्तपदार्थानामसौ केवलदर्शनम् ॥ २५१ ॥

१ स पुस्तके " सत्तीपशमे " इतिपाठः । २ स्थावराणां चत्वारो जीव-समासाः, स्क्षवादरपर्थाप्तपर्याप्तभेदेन । ३ अविशिष्टद्शजीवसमासाः । ४ पड्जं मयूरो वदाति, ऋषमं चातको वदेत् । अजा वदति गांधारं, क्रुंचो वदति मध्यमं ॥ १ ॥ पुष्पसाधारणाकाले पंचमं कोकिलो वदेत् । दर्दुरं भुवकं चेव निपादं वदते गजः ॥ २ ॥

मनः पर्वेयविज्ञानं त्रिशेषविषयं यतः । मतिपूर्वे श्रुतज्ञानं दर्शनं न तनस्तयोः ॥ २५२ ॥

प्रदृत्तियौंगिकी लेम्या कपायाद्यरंजिता । भावतो द्रव्यतो देहच्छिवः पोढोभयी मता ॥ २५३ ॥ कृष्णा नीला च कापोनी पीना पद्मा सिता स्मृता । लेञ्या पडिभः सदा नाभिगृद्यते कर्म जन्मिभः ॥ २५४॥ पृथ्वीकायेषु सौ पोढा शुक्का तायशरीरिषु । पीता पावककावेषु कापाती पवनांगिषु ॥ २५५ ॥ षादा पादपकायेषु वादरेषु निवेदिनाः । काषाती सक्ष्मकायेषु सर्वीपयीप्तकेषु च ॥ २५६ ॥ सर्वेषां जन्मिनां गुक्ता लेज्या वैक्रगतौ स्मृता । शरीरं कार्मणं शुक्लं पीतं भवति तेजसम् ॥ २५७ ॥ औदारिकं नृतिर्येक्ष सपर्लेक्यं कलेवरम् । पीना वैक्रियिके पद्मा शुक्ला लेक्या सुधाशिनाम् ॥ २५८ ॥ मृलनिवर्षने पीता देवीनां तु कलेवरे। याभ्राणां कथिता कृष्णा सा पाढोत्तरकालिकी ॥ २५९ ॥ पद्लेड्यांगा मतेऽन्येपां भौमज्योतिष्कभावनाः । गोमृत्रमुहकापोतवर्णाङ्घाः पवनांगिनः ॥ २६० ॥

इत्युक्ता द्रव्यलेखा। भावलक्योच्यते,——

१ द्रञ्ग्लेख्या । २ विद्रहगता । ३ शरीरे देवीनां पीतलेख्या भवति विक्ववणाकाले बहुविधा द्रव्यतः । नारिकनां विक्ववणाकाले सा कृष्णलेख्या पिंड्वा जायते परं स्वभावेन कृष्णालेख्या द्रव्यतो न तु मावतो भवति ॥

योगाविरतिमिध्यात्वकपायजनिताङ्गिनाम् । संस्कारो भावलेज्यास्ति कल्मपास्रवकारणम् ॥ २६१ ॥. कापोती कथिता तीत्रो नीला तीत्रतरो जिनैः। कृष्णा तीव्रतमा लेक्यापरिणामः शरीरिणाम् ॥ २६२ ॥ पीता निवेदिता मंदः पद्मा मंदतरो बुधः। शुक्ला मंदतमस्तासां वृद्धिः पट्स्थानयायिनी ॥ २६३ ॥ · निर्मृलस्कंधयोक्छेदे भावा बाखोपशाखयोः। उच्चे पतितादाने भावलेक्या फलार्थिनाम् ॥ २६४ ॥ पैट पट् चतुर्पु विज्ञेयास्तिस्रस्तिसः शुभास्त्रिपु । शुक्ला गुणेषु पर्स्वेका लेक्या निर्लेक्यमन्तिमम् ॥ २६५ ॥ इति मिध्यादृष्ट्यादिषु छेज्ञाः। कैर्मभूमिष्वपूर्णानामाद्यास्तिस्रो विचक्षणेः। जवन्यावादि कापोती लेज्या श्वायिकदृष्टिषु ॥ २६६ ॥ पर् नृतिर्यक्षु तिस्रोऽन्त्याः संत्यसंख्येयजीविषु । एकाञ्चविकलासंज्ञिष्याद्यास्तिस्रो भवन्ति ताः ॥ २६७ ॥ <sup>3</sup> द्विः कापोताथ कापोतानीले नीला च मध्यमा । नीलाकृष्णे च कृष्णातिकृष्णा रत्नप्रभादिपु ॥ २६८ ॥

१ हेस्यावर्णनार्थ संदृष्टिः ६।६।६।६।३।३।१।१।१।१।१।०।

२ कर्मभूमिषु अपर्याप्तेषु क्षायिकसम्यग्दृष्टिषु जघन्यकापोतलेङ्या भवति।

रत्नप्रभायां जयन्या कापोता, शर्करायां मध्यमा कापोता, वालुकायामुत्कृष्टा कापोता नीला जयन्यत्येवं त्रिकं योज्यम् । अपूर्णेष्वादिमास्तिलो जयन्या मावनादिषु । त्रिषु पूर्णेषु पीतका लेक्याऽवाचि सुघाशिषु ॥ २६९ ॥ सौधर्मशानयोः पीता पीतापग्ने द्रयोस्ततः । कल्पेषु पट्स्वतः पद्मा पद्माशुक्ते द्वयोस्ततः ॥ २७० ॥ आनतादिषु शुक्लाऽतल्लयोदशसु मध्यमा । चतुर्दशसु सोत्कृष्टा विञ्चेयाऽचुदिशादिषु ॥ २७१ ॥

आधे निकायत्रये देवानामपर्याप्तानामाधास्तिसः पर्याप्ता-नामेका जवन्या पीतेति चतस्रो लेक्याः साधम्यानयोर्मध्यमा पीता, ततो द्रयोरुत्कृष्टा पीता, जवन्या पद्मेत्येवं त्रिकं त्रिकं योज्यमिति भावः ।

लेखाः समाप्ताः ।

अथ लेक्याकर्मोच्यते,— रागद्वेपमदाविष्टो दुर्प्रहो दुष्टमानसः । क्रोधमानादिभिस्तीवैर्प्रस्तोष्नंतानुविधिभः ॥ २७२ ॥



मवनवासिव्यन्तरज्योतिष्केषु चतुर्यी पीतरेज्या जवन्या मवति ।

निर्देयो निरेनुक्रोशो मद्यमांसादिलंपटः । सर्वदा केंद्रनासक्तः कृष्णलेक्यो मतो जनः ॥ २७३ ॥ कोपी मानी मायी लोभी रागी द्वेपी मोही शोकी ! हिंस्रः ऋरश्रंडश्रोरो मुर्खः स्तन्धः स्पर्द्वाकारी ॥ २७४ ॥ निद्रालुः कामुको मंदैः कृत्याकृत्यविचारकः । महामूच्छी महारंभो नीललेक्यो निगद्यते ॥ २७५ ॥ शोकभीमत्सराद्धयापरनिन्दापरायणः। प्रशंसित सदात्मानं स्तूयमानः प्रहृप्यति ॥ २७६ ॥ वृद्धिहानी न जानाति न मृदः स्वपरान्तरम् । अहंकारग्रहग्रस्तः समस्तां कुरुते कियाम् ॥ २७७ ॥ श्लाधिनो नितरां दत्ते रणे मर्तुमपीहते । परकीययशोध्वंसी युक्तः कापोतलेश्यया ॥ २७८ ॥ सम्यग्दिष्टरविद्विष्टो हिताहितविवेचकः । वैदान्यः सद्यो दशस्तेजोलेश्यो महामनाः ॥ २७९ ॥ शुचिद्गनरतो भद्रो विनीतात्मा त्रियंवदः। साधुपृजोद्यतः ग्रान्तः पद्मलेश्योऽनघित्रयः ॥ २८० ॥ निर्निदानोऽनइंकारः पक्षपाताञ्झितोऽश्चठः । रागद्वेपपराचीनः शुक्ललञ्चः स्थिराश्चयः ॥ २८१ ॥ निरस्तोभयलेक्याका नित्यसौख्यपरंपराः। संसारत्रक्रमातीताः सिद्धाः संति निरापदः ॥ २८२ ॥

१ पश्चात्तापरिहतः । २ कुत्सितान्त्रमञ्चनं तस्मिन्नासक्तः । ३ मूदः न्त्रुन्दिहीनो वा । ४ भयं । ५ ईपीकरणं । ६ अतिशयेन दानं ददातीति वदान्यः । ७ क स पुस्तकयोः " महात्मनः " इतिपाटः ।

ते भव्या भणिता जीवाः सिद्धियोग्या भवन्ति ये ।
विशुद्धेनियमस्तेषु सुवर्णाञ्मस्विवास्ति नो ॥ २८३ ॥
संख्यातकमसंख्यातं कालं भ्रान्त्वाप्यनंतकम् ।
भव्याः सत्स्यंति नाभव्याः कदाचन शरीग्णः ॥ २८४ ॥
भव्याभव्यत्वनिर्भुक्ताः सर्वद्धनद्वविर्भवाः ।
पवित्राष्टगुणेश्वर्याः सिद्धाः संति निरामयाः ॥ २८५ ॥
पूर्णपंचेन्द्रियः संज्ञी लव्धकालादिलव्धिकः ।
सम्यक्त्वग्रहणे योग्यो भव्यो भवति शुद्धर्याः ॥ २८६ ॥

भन्यः कर्माविष्टोर्ऽद्रंपुद्रलपरिवर्त्तपरिमाणकालेऽविश्षष्टे प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवतीति काललिधः । आदिशब्देन वेदनाभिभवजातिस्मरणिजनेन्द्राचीद्यो गृह्यन्ते । क्षायोपशिमकीं लिध्ध शौद्धीं दैशिनकीं भवी । प्रायोगिकीं समासद्य क्रुरुते करणत्रयम् ॥ २८७॥

प्रागुपात्तकर्मपटलानुर्भागस्पर्द्धकानां ग्रुद्धियोगेन प्रतिसम-यानंतगुणहीनानामुदीरणा क्षायोपशिमकी लिब्धः।

क्षयोपश्मिविशिष्टोदीणीतुभागस्पर्द्धकप्रभवः परिणामः सा-तादिकमेवन्धनिमित्तः सावद्यकमेवन्धविरुद्धः शोद्धी लिब्धः ।

यथार्थतत्वोपदेशतदुपदेशकाचार्याद्यपलिधरपदिष्टार्थग्रहण भारणाविचारणाशक्तियाँ देशनिकी लिब्धः ।

१ मन्येषु । २ यथा धातुपाषाणेषु स्वर्णत्वं व्यक्तं भवति, कापि न भवत्यिप, परंतेषु स्वर्णत्वमस्ति यदि साधनिका मिलति तदा व्यक्तं भवति नो चेन्न, तथा भन्येप्विप विशुद्धिनियमो नास्ति । ३ जीवः । ४ उदयस्पर्द्धकानां ।

अन्तः काटीकोटीसागरोपमिखतिकेषु कर्मसु वंधमापद्य-मानेषु विद्यदिपरिणामयोगेनसत्कर्मसु संख्येयसागरोपमसह-स्रोनायामन्तःकोटीकोटीसागरोपमिखता स्थापितेषु आद्य-सम्यक्त्वयोग्यता भवतीति प्रायोगिकी लिब्धः। अथाप्रवृत्तकाष्ट्रवानिवृत्तिकरणत्रयम्। विधाय क्रमतो भन्यः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते॥ २८८॥

मन्योऽनादिमिश्यादृष्टिः पेत्विं शतिमोह्पकृतिसन्कर्मकैः
सादिमिश्यादृष्टियो पहविं शतिमोह्पकृतिसन्कर्मकः सप्तविं शति
मोह्मकृतिसन्कर्मको वा अष्टादिश्वितमोहप्रकृतिसन्कर्मको वा
प्रथमसम्यक्त्वमादातुकामः श्रुभपिरणामाभिम्रखोऽन्तमुहूर्त्तमनंतगुणवृद्धचा वर्द्धमानिवशुद्धिश्वतुर्पु मनायोगेष्वन्यतमेन
मनायोगेन चतुर्पु वाग्योगेष्वन्यतमेन वाग्योगेनौदारिकविक्तयिककाययोगयोगन्यतरेण काययोगेन विषु वेदेष्वन्यनमेन
वेदेनालीद्धो निरस्तसंवलेशो हीयमानान्यतमकपायः साकारोपयोगो वर्द्धमानशुभपिरणामयोगेन सर्वप्रकृतीनां स्थिति
हासयनशुभशकृतीनामनुभागवंधमपसार्यंत् शुभशकृतीनां
नसं संवर्द्धयन् त्रीणि करणानि प्रत्येकमंतम्रहूर्त्तकालानि कर्त्वमुपक्रमते । तत्रान्तःकोटीकोटीस्थितिकानि कर्माणि कृत्वा
अथाप्रदृत्तकरणमपूर्वकरणमिन्दृत्तिकरणं च क्रमेण प्रविश्वित

१ सम्यङ्मिथ्यात्वसम्यवप्रकृतिमिथ्यात्वं विना २ सन्नाकमिण यस्य ३ यदा चतुर्थात्यभे आगच्छति तदा । सम्यक्तवमोहनीयं मिथ्यात्वमोहनीयं च मिथ्यात्व एवान्तर्गमिते स्तः मिथ्यात्वत्रयं गोलकम्प्पं वर्नते ४ शुभ-परिणामेन सन्मुखः ५ हीयमाना अन्यतमा अनंतानुवंधिनः कपाया यस्य ६ जानाण्यांगः ७ मिन्नं कुर्वन् ८ करणे अन्तर्मृहर्त्तकाले वा ।

त्तत्र सर्वकरणानां प्रथमसमये स्वल्पा शुद्धिः । तैतः पैति-समयमन्तर्ग्रहूर्त्तसमाप्तेरनंतगुणा द्रष्टव्या। सर्वाणि करणान्य-न्वर्थानि, — अथ प्रागप्रवृत्ताः कदाचिदीह्याः करणाः परिणामा यत्र तद्थाप्रवृत्तंकरणं । अधःस्थैरुपरिस्थाः समानाः प्रवृत्ताः करणाः यत्र तद्धःप्रवृत्तकरणमिति वान्व-र्थसंज्ञा । अपूर्वाः समये समये अन्ये शुद्धतराः करणाः यत्र तदपूर्वकरणं । एकसमयस्थानामनिवृत्तयोऽभिन्नाः करणा यत्र तदनिवृत्तिकरणं । सर्वेषु करणेषु नानाजीवानामसंख्येयलोक-प्रमाणाः परिणामा द्रष्टच्याः । तत्राथापवृत्तकरणे स्थिति-खंडनाजुभागखंडनगुणश्रेणिसंक्रमा न संति परमनंतगुणवृद्धचा विशुद्धचा अशुभपकृतीरनंतगुणानुभागहीना वधाति शुभ-प्रकृतीरनंतगुणरसदृद्धाः, स्थितिमपि पल्योपमासंख्येयभाग-हीनां करोति । अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणयोः स्थितिखंडनादयः संति । क्रमेणाशुमप्रकृतीनामनुभागवंधोऽनंतगुणहान्या शुभ-मकृतीनां चानंतगुणवृद्धचा वर्चते । तत्रानिवृत्तिकरणस्या-संख्येयेषु मागेषु गतेष्वान्तरकरणमारभते, येन दर्शनमे।हनीयं निहत्य चरमसमये त्रिधा करोति शुद्धाशुद्धमिश्रभेदेन, सम्यक्तवं, मिध्यात्वं, सम्यिद्धाध्यात्त्वं चेति । प्रशमय्य ततो भंन्यः संहानंतानुवंधिभिः। ताः मोहप्रकृतीस्तिस्रो याति सम्यक्त्वमादिमम् ॥ २८९ ॥

१ प्रथमसमयात् । २ अन्तर्मृहूर्तकालसमाप्तेर्यावत् समयं समयं प्रति अनंतगुणा ज्ञातन्या । ३ यत्र स्थाने उपिरस्था अनादिकालस्य रागद्वेषादि-परिणामा अधःस्थेरात्मानुयायिमिर्मन्यपरिणामैः सह समाना भवंति तद्धः प्रवृत्तिकरणं । ४ मेदरहिताः किन्त्वेकरूपाः समानाः ।

संवेगप्रशमास्तिक्यैद्यादिच्यक्तलक्षणम् । तत्सर्वदुःखविध्वंसि त्यक्तशंकादिदूपणम् ॥ २८९ ॥ निसर्गाधिगमाभ्यां यच्छ्रद्वानं तत्वगोचरम् । अज्ञानच्छेद्कं त्रेधा सम्यक्त्विमद्गुच्यते ॥ २९० ॥ शमे सम्यक्त्वमिध्यात्वमिश्रानंतातुवंधिनाम्। प्रादुर्भवति सम्यक्त्वं शमिकं क्षायिकं क्ष्ये ॥ २९१ ॥ क्षीणोदयेषु मिथ्यात्वमिश्रानंतानुवन्धिषु । लब्धोद्ये च सम्यक्त्वे क्षायोपश्चमिकं भवेत् ॥ २९२ ॥ क्रपैभयंकरैवीक्यहेंतुदृष्टान्तद्शिभिः। जातु क्षायिकसम्यक्तवो न क्षुभ्यति विनिश्रलः ॥ २९३ ॥ नृगतौ दृष्टिमोहस्य मर्त्यः प्रारमते क्षयम् । निर्वर्त्तते सैमस्तासु कर्मभूमिभवः स्फुटम् ॥ २९४ ॥ क्षयस्यारंभको यर्त्रं परं तसाद्भवत्रयम् । अनितिक्रम्य निर्वाति क्षीणदर्शनमोहतः ॥ २९५ ॥ शमको दृष्टिमोहस्य ज्ञेयो गतिचतुष्टये। संज्ञी पंचेन्द्रियः पूर्णः सान्तरः शुद्धमानसः ॥ २९६ ॥ निकायत्रितये पूर्वे श्वअभूमिषु पट्स्वधः। वनितासु समस्तासु सम्यग्दृष्टिन जायते ॥ २९७ ॥ चॅतुर्व्वसंयताद्येषु सम्यक्तत्रत्रयमिष्यते । वेदकेन विनान्येषु क्षायिकं त्रितये परे ॥ २९८ ॥

१ जीवादिपदार्था यथा जिनेरुक्तास्तथैव संतीत्यास्तिक्यं २ उद्य-राहितेषु, उपशमं गतेषु, परं पुनरुद्यं नागमिष्यंति इति क्षयरूपेषु च । ३ चतुर्गतिषु ४ मवे ५ मवात् ६ अनुष्ठंच्य ७ अमुमेवार्थं संदृष्टिद्दारेण स्चयति—०।०।३।३।३।३।२।२।२।१।१।१।

नुभागभूमितिर्यक्षु सौधमीदियु नाकियु। आद्यायां श्रम्भभूमी च सम्यक्त्वत्रयमिष्यते ॥ २९९ ॥ <sup>5</sup> ज्ञेपत्रिद्शतिर्यक्षं पट्खधः इवभ्रभूमिपु । पर्याप्तेषु द्वयं ज्ञेयं क्षायिकेन विनांगिषु ॥ ३०० ॥ आयुश्रतुष्कवंधेऽपि दृष्टिलाभोऽस्ति निश्चितम् । देवायुष्ये च बद्धेऽङ्गी स्वीकरोति त्रतद्वयम् ॥ ३०१ ॥ आद्यसम्यक्त्वतो भ्रष्टः पाकेऽनंतानुवंधिनाम् । मिध्यादर्शनमत्राप्तः सासनः कथ्यतेतराम् ॥ ३०२ ॥ सम्यिद्धाध्यात्वपाकेन परिणामो विमिश्रितः । विषामिश्रामृतास्वादः सम्याद्धाथ्यात्वमुच्यते ॥ ३०३ ॥ मिध्यात्वोदयतस्त्रेधा मिध्यात्वं जायतेऽङ्गिनाम् । तच सांशियकं ज्ञेयं गृहीतमगृहीतकम् ॥ ३०४ ॥ मिध्यात्वभूषितस्तत्त्वं नादिष्टं रोचते कुधीः। सदादिष्टमनादिष्टमतन्वं रोचते पुनः ॥ ३०५ ॥ जिनेन्द्रभापितं तन्वं किम्रु सत्यमुतान्यथा। इति इयाश्रया दृष्टिः प्रोक्ता सांश्रयिकी जिनैः ॥ ३०६ ॥ परोपदेशतो जातं तस्वार्थानामरोचनम् । गृहीतमुच्यते सिद्धिमिथ्यादर्शनमिङ्गनाम् ॥ ३०७ ॥ मेदाः कियाऽक्रियावादिविनयाज्ञानवादिनाम् । गृहीतासत्यदृष्टीनां त्रिपप्टित्रिशतप्रमाः ॥ ३०८ ॥ अङ्कतो ३६३ तत्राशीतिशतं ज्ञेयमशीतिश्रतुरुत्तरा । द्वात्रिंशत्सप्तपष्टिश्च तेषां भेदाः यथाऋमम् ॥ ३०९ ॥

१ भवनवासिनो व्यंतरा ज्योतिष्काश्च । २ आदिष्टं कथितम् ।

तत्र कियावादिनामास्तिकानां कोञ्चलकंठेविद्धिकाशिक-हरिष्मयश्रुमांथविकरोमशहारितग्रुंडाश्वलयनाद्यो अशीति-ञ्चतप्रमाणभेदाः । तेपामानयनमुच्यते स्वभावनियतिकाले-श्वरात्मकर्तृत्वानां पंचानामधो जीवादिपदार्थीनां नवानामधः स्वतः परतो नित्यत्वानित्यत्वानि च चत्वारि संस्थाप्य, अस्ति स्वतो जीवः स्वभावतः १ अस्ति परतो जीवः स्वभा-चतः २ अस्ति नित्यो जीवः स्वभावतः ३ अस्त्यनित्यो जीवः स्वभावतः ४ इत्याद्यचारणया राशित्रयस्य परस्पर-वधन मेदा लभ्यन्त १८० तेपामिन्थं संदृष्टिः—

| स्व.  | ि  | <b>नेयति</b> | =  | ाल | Š   | श्वर | 3      | ात्म |
|-------|----|--------------|----|----|-----|------|--------|------|
| र्जा. | अ. | आ,           | 휙. | ₹; | नि. | मो.  | पु.    | ч.   |
| 275   | ī  | ч.           |    | नि | त्य |      | अनित्य |      |

#### स्वमावादीनाह,-

कः स्वभावमपहाय वऋतां कंटकेषु विहगेषु चित्रताम्। -मत्स्यकेषु कुरुते पयोगति पंकजेषु खरदंडतां परः ॥ ३१० ॥

यदा यथा यत्र यतोऽन्ति येन यत्, तदा तथा तत्र ततोऽस्ति तेन तत्। स्फुटं नियत्येह नियंत्र्यमाणं, परो न शक्तः किमपीह कर्तुम् ॥ ३११ ॥

सुप्तेषु जागांचि सदैव कालः,

कालः प्रजाः संहरते समस्ताः ।

भूतानि कालः पचतीति मृदाः

कालस्य कर्तृत्वमुदाहर्गन्त ॥ ३१२ ॥

अज्ञः शरीरी नरकेऽथ नाके,
प्रपर्यमाणा त्रजतीश्वरेण ।
स्वस्याक्षमो दुःखसुखे विधातुमिदं वदन्तीश्वरवादिनोऽन्ये ॥ ३१३ ॥
एको देवः सर्वभूतेषु लीनो,
नित्यो व्यापी सर्वकार्याण कर्ता ।
आत्मा मूर्तः सर्वभूतस्वरूपं,
साक्षाञ्ज्ञाता निर्गुणः शुद्धरूपः ॥ ३१४ ॥

अित्रयावादिनां नास्तिकानां मरीचिकुमारोत्ह्ककापिल-गार्थव्याव्यभूतिवाग्विलमाठरमोङ्गिल्यादयश्चतुरशीतिप्रमा मे-दास्तेपामानयनमाह,—स्वभावादीनां पंचानामधः पुण्य-पापानिष्टेः सप्तानां जीवादीनामधः स्वपरद्वयं निक्षिप्य नास्ति स्वतो जीवः स्वभावतः १ नास्ति परतो जीवः स्वभावतः २ इत्याद्यचारणे परस्पराभ्यस्ते वा लब्धा भेदाः सप्तितः ७०। तेषां संदृष्टिरित्थम्

| स्व.  | नि | यति. | काल. | 3    | न्य. | आत्म. |
|-------|----|------|------|------|------|-------|
| जी.   | अ. | आ.   | वंध  | सं.  | नि.  | मो.   |
| स्वतः |    |      | C    | र्तः |      |       |

नियतिकालयोरघो जीवादिसप्तकं विनयस्य नास्ति जीवो नियतितः नास्त्यजीवो नियतितः इत्याद्यचारणेन लब्धाः १४ चतुर्दश । तेषां संदृष्टिरित्थम्—

| नि. | का.  |    |     |     |     |     |
|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|
| जीव | अजीव | आ. | बं. | सं. | नि. | मो. |

पूर्वैः सहैते मिलिताः सन्तश्रतुरशीति ८४ भेदाः भव-

विनयवादिनां विश्वष्ठपराश्चरजतुकर्णवाल्मीकिरोमहर्पणशक्तिदत्तव्यासेलापुत्रोपमन्यवेंद्रदत्तायस्थूणादयो द्वात्रिशद्रेदाः । तेषामानयनमाह,—देवनृपतियतिज्ञातिष्ठद्भवालजननीजनकानामधो वाकायदानमनश्चतुष्टयं निक्षिप्यः
विनयो मनसा देवेषु कार्यः १ विनयो वाचा देवेषु कार्यः २
विनयः कायेन देवेषु कार्यः ३ विनयो दानेन देवेषु कार्यः ४
इत्याद्यचारणेन लब्धा भेदाः ३२।
तेषां संदृष्टिरित्थं ज्ञेया,——

| देव. | नृष. | पति | ज्ञाति    | वृद्ध | वाल | जननी | जनक |
|------|------|-----|-----------|-------|-----|------|-----|
| वन   | न    | व   | <b>गय</b> | द     | ान  | म    | 7   |

अज्ञानवादिनां साकल्यवाकलकुथुमिचारायणकमठमाध्य-न्दिनमोदिपिप्पलादवादरायणेतिकायनवसुजीमिनिप्रभृतयः स-सपष्टिसंख्याभेदाः । तेपामानयनमाह,——जीवादीनां नवानामधः सत्, असत्, सदसत्, अवाच्यं, सदवाच्यं, अस-दवाच्यं, सदसदवाच्यमिति सप्त निश्चिप्य सज्जीवमावं को वेत्ति, असज्जीवमावं को वेत्ति, इत्याद्यचारणेन लव्धा भेदाः ६३। तेषां संदृष्टिरित्यम्,——

| सत्. | असत्. |       | अवाच्य | सद्वाऱ्य | असद्वाच्य | सद्सद्वाच्य |
|------|-------|-------|--------|----------|-----------|-------------|
| জীৰ  | अजीव  | आश्रव | वध     | संवर     | निर्जश    | मोक्ष       |

पुनर्भावोत्पत्तिमाश्रित्य सद्भावासद्भावसदसद्भावावाच्यानां चतुष्टयं प्रस्तार्यं " सद्भावोत्पत्तिं को वेत्ति, असद्भावोत्पत्तिः को वेति, सदसद्भावोत्पत्ति को वेति, अवाच्यभावोत्पत्ति को वेति" इत्युचारणया (तत्संदृष्टिः ००००) लब्धेश्रताभि-रतेः सह पूर्वभेदाः ६३ मिलित्वा ६७ सप्तपष्टिसंख्याका भवन्ति । सर्वसमासे ३६३ भेदाः भवन्ति । एकेन्द्रियादि जीवानां घोराज्ञानिवर्वात्तनाम् । तीत्रसन्तमसाकारं मिथ्यात्वमगृहीतकम् ॥ ३१५ ॥ एकेकं न त्रयो द्वे हे रोचंते न परे त्रयः । एकस्त्रीणीति जायंते सप्ताप्येते क्वदर्शनाः ॥ ३१६ ॥ सकलोपशमे प्राप्तिः सम्यक्त्वस्यादिमेण्यते । निश्रयेनापरा सर्वदेशोपशमने पुनः ॥ ३१७ ॥ मिथ्यात्वं पृष्ठतो लाभे सम्यक्त्वस्यादिमेण्यते । मिथ्यात्वं पृष्ठतो लाभे सम्यक्त्वस्यादिमे भवेत् । मिथ्यात्वं पिश्रकं वास्य लाभेऽन्यत्रास्ति पृष्ठतः ॥३१८॥

शिक्षालापोपदेशानां ग्राहको यः समानसः।
सः संज्ञी कथितोऽसंज्ञी हेयादेयाविवेचकः ॥ ३१९ ॥
गृण्हाति शिक्षते कृत्यमकृत्यं सकलं तदा ।
नाम्नाहृतः समभ्येति समनस्कोऽन्यथेतरः ॥ ३२० ॥
धयोपशमतः संज्ञी स्वान्तावरणकर्मणः ।
भवत्युदयतोऽसंज्ञी विचेती भूतचेतनः ॥ ३२१ ॥

१ सम्यक्त्वस्य द्वितीया क्षयोपशमसम्यक्त्वरूपाप्राप्तिः षट् प्रकृतीनाम् उपशमे एकसम्यक्त्वप्रकृतिमिध्यात्वस्योद्ये सित । २ अन्यत्र द्वितीय चेठायां अस्य सम्यक्त्वस्य लामे सित पृष्ठतः मिध्यात्वं भवति अथवा तृतीयगुणस्थानं भवति ।

अन्नादिसंज्ञ्या सर्वी प्रवृत्ति कुरुते यतः । तता न मानसाभावे प्रवृत्तिस्तस्य वाध्यते ॥ ३२२ ॥

शरीरत्रयपर्याप्तिपद्भयोगेंग्यपुद्गलाः ।
गृह्यंते येन स क्षेत्रो दक्षेराहारको भवी ॥ ३२३ ॥
सम्रद्धातं गतो योगी मिथ्याद्यसासनायताः ।
विग्रहत्तावनाहाराः सिद्धायोगाश्च भाषिताः ॥ ३२४ ॥
भवेदौदारिको दंडे मिश्रो दंडकपाटयोः ।
कार्मणो योगिनो योगः प्रतरे लोकप्रणे ॥ ३२५ ॥
सदंडाररमंथानप्रणानि यथाक्रमम् ।
चतुभिः समर्थः कृत्वा ताबद्धिविनिवर्तते ॥ ३२६ ॥
पण्मासायुषि शेषे स्यादुत्पन्नं यस्य केवलम् ।
सम्रद्धातमसौ याति केवली नापरः पुनः ॥ ३२७ ॥

उपयोगो मतो द्वेशा वाह्याभ्यंतरभेदतः । स सामान्यविशेषाणां द्रव्याणां दर्शने क्षमः ॥ ३२८ ॥ वाह्योश्त्राष्टविधं ज्ञानं विशेषाकारदर्शकम् । सामान्यदक् चतुर्द्धास्ति दर्शनं श्रेयमान्तरम् ॥ ३२९ ॥ घातिकर्मक्षये वृत्तिस्तस्य केवितनोः समम् । तत्क्षयोपश्मेश्न्यत्रं क्रमतो वृत्तिरीरिता ॥ ३३० ॥ छबस्थेषुपयोगोस्ति द्वेधाप्यन्तर्धहूर्त्तगः ॥ साद्यपर्यवसानोश्सौ जायते जिनयोः समम् ॥ ३३१ ॥

<sup>-</sup> १ अररम्=कपाटम् । २ सयोग्ययोगिनोः । ३ अन्यस्मिन् काले तस्यो-क्योगस्य वृत्तिरनुक्रमतः कथिता न तु युगपत् ।

जात्मयोग्यतया जातो यो मावो वस्तुदर्शकः ।

उपयोगो द्विधा सोऽस्ति साकारेतरभेदतः ॥ ३३२ ॥

विशेषार्थप्रकाशो यो मनोऽवधिमतिश्रुतैः ।

उपयोगः स साकारो जायतेऽन्तर्भ्रहूर्त्तगः ॥ ३३३ ॥

सामान्यार्थावभासो यो ह्यीकावधिमानसः ।

उपयोगो निराकारः स झेयोऽन्तर्भ्रहूर्त्तगः ॥ ३३४ ॥

द्विविधोऽप्युपयोगोऽसौ युगपज्जिनयोभवेत् ।

प्रत्यक्षीकृतनिःशेपतत्त्वः सादिरनंतकः ॥ ३३५ ॥

द्वित्रिसप्तद्विषु झेया गुणेषु क्रमतो बुधैः ।

पैच पट् सप्त संति द्वाबुपयोगा यथाक्रमम् ॥ ३३६ ॥

तेषां संदृष्टिरित्थम्,—

५, ५, ६, ६, ६, ७, ७, ७, ७, ७, ७, ७, ०, २, २, सयोगिविकियातेजः कपायवेदनासु वै । आहारे मरणे सप्त समुद्धाता निवेदिताः ॥ ३३७ ॥ विहरात्मप्रदेशानां ते समुहेन निर्गमाः । एकदिकौ स्पृतावंत्यो सर्वदिक्काः पर पुनः ॥ ३३८ ॥ चँतुर्थे वासराः सप्त पंचमे ते चतुर्दश । अद्यसम्यक्त्वविच्छेदो गुणे पंचदश द्वयोः ॥ ३३८ ॥

१ ज्ञानत्रयं दर्शनद्वयमेवं पंच, ज्ञानत्रयं दर्शनत्रयमेवं षट्, ज्ञानचतुष्टयं दर्शनत्रयमेवं सप्त, ज्ञानमेकं दर्शनमेकिमिति द्वयम् । २ समुद्धाताः ।
३ अंत्यो आहारमग्णयोद्दीं समुद्धातावेकस्यामेव दिशि गच्छतः पुनरन्ये पंच
सर्वत्र गच्छंति । ४ चतुर्थगुणे यदि उपशमसम्यक्त्वस्यांतरो भवति तदा
दिनसप्तकं, पंचमे १४, षष्ठसप्तयोः पंचदश ।

च्तीयः संयमस्तुर्यं ज्ञानं सम्यक्त्वमादिमम् । आहारकद्दयं ज्ञेयं यत्रैकं तत्र नापरम् ॥ ३४० ॥ उत्तीर्योपशमश्रेणेः स मनःपर्यये गते। प्रमत्तं साद्यसम्यक्त्वं तुर्य ज्ञानं विभाज्यते ॥ ३४१ ॥ न पश्चात्कृतमिथ्यात्वे प्राप्तशामिकदर्शने । संभवाभावतस्तत्र प्रमत्ते तुर्थवोधनम् ॥ ३४२ ॥ आहारद्धिः परीहारस्तीर्थकृतुर्यवेदनम् । नोद्ये तानि जायंते स्त्रीनपुंसकवेदयोः ॥ ३४३ ॥ इहामुत्र परं दुःखं यक्।भिरुपयांति ताः । संज्ञाश्रतस्र आहारभीमैथुनपरिग्रहाः ॥ ३४४ ॥ पूर्णाः पूर्णेषु ताः सर्वाः प्रमत्तांतेषु देहिषु । आहारसंज्ञया हीनास्तिह्यस्ता गुणयोर्द्रयोः ॥ ३४५ ॥ पंचस्वाद्येऽनिवृत्त्यंशे द्वे मैथुनपरिग्रहे । सक्ष्मलोभं ततो यावत्संज्ञा ज्ञेया परिग्रहे ॥ ३४६ ॥ असद्वेद्योदयाभावादप्रमत्तेऽन्नमंज्ञया । र्वेना संज्ञाः परास्तिस्रः संभवंति यथागमम् ॥ ३४७ ॥ असातोदयतो रिक्तीभूतकोष्ठतया ूङ्गिनः । अन्नोपयोगदृष्टिभ्यामन्त्रसंज्ञा प्रवर्तते ॥ ३४८ ॥ भयोपयोगतो भीमदृष्टितः सत्वहानितः। भयकर्मोदयाञ्जीवे भयसंज्ञापजायते ॥ ३ ९ ॥ स्ववेदोदीरणात्वुंसि वृष्यभोजनतः स्त्रियाः। संगोपयोगतः संज्ञा पुँसो मैथुनिकी स्त्रियाम् ॥ ३५० ॥

१ मणपन्जय परिहारो पढमुवसम्मत्त दोण्णिआहारो । एदेसु एक्कपगदे णित्थित्ति असेसयं जाणे ॥ गो० ७३० ॥ २ द्वितीयोपशमेन सह मनःपर्ययामिवनुमहित, न प्रथमोपशमेन ।

पण्डकर्मोद्यात्तीत्रा विद्वज्वालेव तापिका । द्वयोयोंगोपयोगाभ्यां संज्ञा पण्डस मेथुन ॥ ३५१ ॥ लोभकर्मोद्याञ्जंतोरीक्षणादुपयोगिनः । मृञ्ळीपयोगतः संज्ञा प्रादुरास्त परिग्रहे ॥ ३५२ ॥

यः प्रमाणन्यमार्गकोविदो जीवमार्गणगुणावलोकनम् । आदरेण विद्धाति शुद्धधीः सोऽक्तुतेऽमित्तगतिः शिवास्पदम् ॥ ३५३॥

इत्यमितगत्याचार्यप्रणीते पंचसंप्रहनामकयन्ये जीवसमासास्यः

प्रथमः परिच्छेदः।

अथ प्रकृतिस्तवः ।

यो ज्ञात्वा प्रकृतीदेवो दग्धवान् ध्यानवन्हिना ।
तं प्रणम्य महावीरं कियते प्रकृतिस्तवः ॥ १ ॥
ज्ञानदृष्ट्यादृती वेद्यं मोहनीयायुपी मताः ।
नामगोत्रान्तरायाश्च मूलप्रकृतयोऽष्ट्रधा ॥ २ ॥
एताः पंच नव द्वे स्युर्ष्टाविद्यतिरुत्तराः ।
चतस्रा नवतिरुत्रया द्वे पंच च यधाक्रमम् ॥ ३ ॥
गृहीतः पुद्रलस्कंषा मिध्यात्वासंयमादिभिः ।
प्रयाति कर्मरूपेण परिणाममनेकथा ॥ ४ ॥
ज्ञानस्योदयमापन्नाः श्ररीरिणि पिधायिकाः ।
स्वनोद्योतिनो व्योम्नि सूर्यस्येवाम्बुद्रावलीः ॥ ५ ॥
मतिश्वतावधिद्वानं मनःपर्ययकेवले ।
पंचानामावृतस्तेषां पंचन्नानावृतीः विदुः ॥ ६ ॥

१ आच्छादिकाः । २ आवरणात् ।

## आयीवृत्तम् ।

निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला स्त्यानादिगृद्ध्यो निद्रा । प्रचला चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनावृतयेः ॥ ७ ॥ अनुष्टुप् वृत्तम् ।

वारिका दर्शनस्यैताः प्रतिहार्य इवात्मनः । द्र्भनावरणस्योक्ता नव प्रकृतयो जिनैः ॥ ८ ॥ मैध्वक्तसायकस्येव सुखदुःखविधायिनः । द्वे सद्वेद्यमसद्वेद्यं वेद्यस्य प्रकृती मते ॥ ९ ॥ नीयते येन मूढत्वं मद्येनेव शरीरवान्। मोहनं तत् द्विधा श्रोक्तं दृष्टिचारित्रमोहतः ॥ १० ॥ एकधा वंधतस्तत्र सत्वतो दृष्टिमोहनम्। त्रेघा सम्यक्त्वमिध्यात्वसम्याज्ञिध्यात्वभेदतः ॥ ११ ॥ कपाया नोकपायाश्र द्वेधा चारित्रमोहनम् । पोडश प्रथमास्तत्र द्वितीया नव भाषिताः ॥ १२ ॥ क्रोधो मानो जिनैर्माया लोभः प्रत्येकमीरिताः । तत्रानंतानुबंध्यादि विकल्पेन चतुर्विधाः ॥ १३ ॥ ते च यथाथनामानः सत्रौनंतानुविधिभिः.। **अप्रत्याख्यानाद्यत्रत्याख्याना**वृत्सं<sup>ज्</sup>वलनाः स्पृताः ॥ १४ ॥ हास्यं रत्यरती शोको भयं साकं जुगुप्सया। स्त्रीपुंनपुंसका वेदा नोकपाया नवेरिताः ॥ १५ ॥

१ आवरण्यः । २ मधुलिप्तसङ्गस्येव । ३ कथिताः । ४ सह । ५ अप्र-त्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणं, संज्वलनं ।

४ पं० सं०

विद्युनमालाछन्दः।

आयुः श्वाभ्रं तैर्यग्योनं मार्त्य दैवं तज्ज्ञातव्यम् । कारागारेणेवोद्धद्धो येनाङ्गचास्ते स्थास्तुर्भूयः ॥ १६ ॥

अनुष्टुप्।

गतिजातिशरीराद्याः कियंते येन भूरिशः ।
कुलालेनेव कुंभाद्या नामकर्म तदुच्यते ॥ १७ ॥
पिंडापिंडाभिधास्तस्य द्वेधा प्रकृतयो मताः ।
पिंडाश्वर्तद्य प्राज्ञैस्तत्राष्टाविद्यतिः पराः ॥ १८ ॥
पिंडाः १४ । अपिंडाः २८ । मिलिताः ४२ । भेदतः ९३ ।
गतिजातिः शरीरांगोपांगो संघातसंहती ।
वर्णगन्धरसस्पर्शवंधानुपूर्व्यः संस्थितिः ॥ १९ ॥
निर्माणागुरुलघ्वाहे परघातोपधातने ।
उच्छास आतपोद्योतौ तीर्थकृत्वनभोगती ॥ २० ॥
त्रसवादरपर्याप्तप्रत्येकानि स्थिरं शुभम् ।
सुभगं सुस्वरादेये यशःकीत्तिश्व सेतराः ॥ २१ ॥
नारकी येन तैरश्री मानुषी त्रदशी गतिः ।
विधीयते तदादिष्टं गतिनाम चतुर्विधम् ॥ २२ ॥
एकद्वित्रचतुः पंच दृषीका येन देहिनः ।
कियंते पंचधा तत्स्याज्ञातिनामेह पंचधा ॥ २३ ॥

आयोवृत्तम् ।

ओदारिकवैकियिकावाहारकतैजसौ परः कर्म । इति पंचकायजनकं शरीरनामास्ति पंचविधम् ॥ २४ ॥ अनुष्टुप् ।

अंगोपांगं त्रिकायानामंगोपांगकरं त्रिधा । संघातः पंचधांगानां संघातजनकक्षमः ॥ २५ ॥ चर्ज्यभादिनाराचमाद्यं संहननं परम् ।
चर्जनाराचनाराचे अर्द्धनाराचकीलके ॥ २६ ॥
अन्यं संहननं पष्टमसंश्राप्तास्तपाटिकम् ।
अस्थिवंधकरं नाम पोढा संहननं विदुः ॥ २७ ॥
जनकं शुक्तादिवणीनां वर्णनामास्ति पंचधा ।
गंधनाम द्विधा शस्ताशस्तगंधकरं स्पृतम् ॥ २८ ॥
मधुरोऽम्लः कड्डितक्तः कपायः पंच ये रसाः ।
तेपां विधायकं कम रसनामास्ति पंचधा ॥ २९ ॥
कर्कशः शीतलः स्निग्धो गुरुः स्पर्शोऽस्ति सेतरः ।
अष्टानां कारणं नेपामष्टधा स्पर्शनामकम् ॥ ३० ॥
पंचांगवंधनं क्रेयं पंचधा नाम वंधनम् ।
चतुर्विधानुपूर्व्यस्ति चतुरीतिप्रवेशिका ॥ ३१ ॥
आर्थावृत्तम् ।

ज्ञेयं समचतुरस्रं न्यग्रोधं सातिकुञ्जके भविनः।
हुंडं वामनकाख्यं संस्थानं जायते पोढा ॥ ३२ ॥
अनुष्टुप् छन्दः।

नभोरीतिर्द्धिधा ज्ञेया शस्ताशस्तगातिप्रदा ।
चतुर्दशेति निणीताः पिंडप्रकृतयो जिनैः ॥ ३३ ॥
क्रियते येन नीचोचैः स्थाने चित्रकृतो यथा ।
प्रकृती तस्य नीचोचे द्वे प्रोक्ते गोत्रकर्मणः ॥ ३४ ॥
यो दानलाभभोगानां विद्यं वीर्योपभोगयाः ।
भांडागारिकवद्धते सांज्न्तरायो अस्त पंचधा ॥ ३५ ॥
नाम्नः पिंड्यति त्यक्त्वा मोहनप्रकृतिद्वयम् ।
सर्वेषां कर्मणां शेषा वंधप्रकृतयः स्मृताः ॥ ३६ ॥

१२० वन्धप्रकृतयः।

अवंधा मिश्रसम्यक्ते वंधसंघातयोर्द्श ।
स्पर्शे सप्त भवन्त्येका गंधेऽष्टा रसवर्णयोः ॥ ३७ ॥
२ । ५ । ५ । ७ । १ । ८ मिलिताः २८ ।
सम्यञ्जिष्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतिद्वितयोज्झिताः ।
एताः प्रकृतयो यांति कदाचिद्पि नोयदम् ॥ ३८ ॥
२६ । १२२ उदय प्रकृतयः ।
मतेनापरस्रीणां सर्वाः प्रकृतयोऽगिनाम् ।
वंधोदयौ प्रपद्यन्ते स्वहेतुं प्राप्य सर्वदा ॥ ३९ ॥
सर्वाः १४८ ।

# आर्यावृत्तम् ।

वैिक्रियिकाहारकनृथाभ्रित्रदश्रद्धयानि सम्यवत्वम् । सम्यन्त्रिथ्यात्वे चे त्रयोदशोद्देष्टना श्रेयाः ॥ ४०॥ त्रयोदश १३ उद्देलनपकृतयः । या विनश्यन्त्यनासाद्य स्वष्ठखंनोदयं बुधैः । उद्देख्ननाभिधाः प्रोक्ताः कर्म । कृतयोऽत्र ताः ॥ ४१॥

# आर्यावृत्तम् ।

दश्विव्रज्ञानावृतयो दृष्टचार्रतयो नवोपघातास्यम् । तैजसकार्मणनिर्मितवर्णचतुष्टयभयजुगुप्साः ॥ ४२ ॥ भिष्यात्वागुरुलघुनी कपायपोडशकमीरिताः सद्भिः । सप्तयुता चत्वारिशद्धुवसंज्ञाः प्रकृतयस्ताः ॥ ४३ ॥ यरघातोद्योतातपतिर्थकृदाहारकद्वयानि चोच्छ्वासः । आयुश्रतुष्कमेता एकाद्य सन्ति शेपाल्याः ॥ ४४ ॥ द्वे वेद्ये गतयो हास्यचतुष्कं द्वे नभोगती । यद्वे संस्थानसंहत्योगींत्रे वैक्रियिकद्वयम् ॥ ४५ ॥ चतुष्कमानपूर्वीणां दश्रयुग्मानि जातयः । औदारिकद्वयं वेदा एताः सपरिवृत्तयः ॥ ४६ ॥ संख्या ६२ ॥

प्ताः प्रकृतयः साष्टाचत्वारिंशच्छतप्रमाः । संत्युत्तरोत्तरा ज्ञेयाः संख्यातीता विचक्षणः ॥ ४७ ॥ आगममार्गप्रकटितसारं यो हृदि धत्ते प्रकृतिविचारम् । याति स भव्योऽमितगतिदृष्टं नाकिनिपेव्यः पदमनदृष्टम् ॥ ४८ ॥

इति श्रीमदिमतगत्याचार्यवर्यप्रणीते पंचसंग्रहनामकप्रथे प्रकृतिस्तवाख्यो द्वितीयः परिच्छेदः॥

# अथ कर्मप्रकृतिबंधस्तवः।

प्रणम्य भक्तितः सर्वान् सर्वज्ञान् सर्वद्शिनः । वन्धोदयसर्दुंच्छेदवर्णना क्रियते मया ॥ १ ॥

१ क-स पुस्तकयोः " परघातोपघातातप " इत्यादि पाठः किन्त्वनेन मात्राधिक्यं । तथाच गोम्मटसार कर्मकाण्डेऽपि "सेसे तित्थाहारं परघाद च-उक्क सव्य आऊणि " इति पाठः परघातचतुष्के परघातोच्छ्वासोयोतातप प्रकृतयः सन्ति । २ अध्रुवसंज्ञाः । ३ कदाचित्कस्याः कदाचित्कस्या उद्यः, एतासां नियतोदयो नास्ति । ४ सत्ता । वंधोऽभिधीयतेऽन्योऽन्यं संपर्को जीवकर्मणोः । द्रव्यादेः फलदावृत्वं कर्मणामुद्यो जिनैः ॥ २ ॥ सैंग्रुदीर्घानुदीर्णानां स्वल्पीकृत्य स्थिति वलात्। कर्मणामुद्यावल्यां प्रक्षेपणमुद्रीरणा ॥ ३ ॥ कर्मणां फलदातृत्वं द्रव्यक्षेत्रादियोगतः। उद्यः पाकजं ज्ञेयमुदीरणमपाकजम् ॥ ४ ॥ कर्मणां विद्यमानत्वं यत्सत्त्वं तन्निगद्यते । तानि चत्वारि जायंते प्रथमोत्तरकर्मणायु ॥ ५ ॥ तदुक्तम्,-परस्परं प्रदेशानां प्रवेशो जीवकर्मणोः । एकत्वकारको वंधो रुक्मकांचनयोरिव ॥ ६ ॥ ग्रहणं कर्मयोग्यानां पुद्रलानां प्रतिक्षणम् । सकपायस्य जीवस्य वंधोऽनेकविधः स्थितः ॥ ७ ॥ कर्मणां संगृहीतानां सत्तोक्ता विद्यमानता । उदयो भ्रक्तिकालस्तु धान्यानामिव कोविदेः ॥ ८ ॥ क्रप्टा क्रप्टोपरिस्थानां प्रक्षेपणग्रदीरणा । असंख्यकर्मभागानां स्थिराणामुद्यावला ॥ ९ ॥ जीवकमप्रदेशानां विश्लेषो यः परस्परम् । अपुनर्भविकोऽवाचि स क्षयः क्षीणक्तरमपैः ॥ १० ॥ प्रवन्नेत्यप्रमत्तान्ताः सप्ताष्टीं मिश्रविजेताः । वर्जितान्यायुषा सप्त मिश्रापूर्वानिवृत्तयः ॥ ११ ॥ विनायुर्मीहनीयाभ्यां पट्टं सूक्ष्मकपायकाः। एकमेव त्रयो वेद्यं निर्वन्धो योगवर्जितः ॥ १२ ॥

१ उदयमानीय बलात्, न उदयागतानां कर्मणाम् ।

#### तत्सं दृष्टिरित्थम्,-

अष्टी कर्माणि सक्ष्मान्ताः भुंजते मोहनं विना ।

शान्तक्षीणकपायाख्यावन्तिमौ घातिभिर्विना ॥ १३ ॥
८।८।८।८।८।८।८।८।८।७।७।४।४।
स्वस्थावस्थायामिति
उदीरयंति वातीनि तत्स्था मोहं समोहनाः ।
वेद्यायुपी प्रमत्तान्ता योग्यंता गोत्रनामनी ॥ १४ ॥
यते।ऽत्रायुपो मरणावल्यामुदीरणा नास्ति ।
ततः——
सप्तेव मरणावल्यां प्रमत्तान्ता अमिश्रकाः ।
अष्टी च सर्वदाऽमिश्रस्तस्य तस्याममावतः ॥ १५ ॥

सप्तव मरणावल्या प्रमत्तान्ता आमश्रकाः । अष्टो च सर्वदाऽमिश्रस्त्रस्य तस्याममावतः ॥ १५ ॥ पंर्च मोहं विना सक्ष्मः क्षीणो हे गोत्रनामनी । कर्मणी स्फुटमावल्यासुदीरयति निश्चितम् ॥ १६ ॥

000000 4 20

सत्ता कथ्यते,—— शांतान्तेषु समस्तानि सप्त मोहमृते परे । जिनयोः संत्यघातीनि घातिकमिनिमुक्तयोः ॥ १७॥

१ ज्ञानदर्शनान्तरायत्रयं । २ मोहस्थाः । ३ स्क्ष्मान्ता मोहमुदीर-यंति । ४ मरणावस्थायामन्तर्मृहूर्त्तायुषि उदीरणा नास्ति । ५ मिश्रगुण-स्थानवर्जिताः । ६ मिश्रस्य । ७ मरणावल्याम् । ८ स्क्ष्मसांपरायान्ते मोहंविनापंचकर्मणामुदीरणा शेषकालेषण्णाम् । ९ क्षीणश्च पंच ।

एतास्तीर्थकराहारकद्वयहीना मिध्यादृष्टे। सासने, सुरनरा-युभ्यी विना मिश्रे, तीर्थकरनरसुरायुभिः सहासंयते देशे प्रमत्ते, आहारकद्वयेन सहाप्रमत्ते अपूर्वे, सप्तसु भागेषु वंधविच्छेदः, अनिवृत्तौ पंचसु भागेषु, सूक्ष्मादिषु ।

मिथ्यादृष्टिगुणे संदृष्टिरित्थम् वं. न्यु. १६, बंध ११७, अवंध ३, अ ३१।

| सासने | मिश्रे | असंयते | देशे | प्रमत्ते | अप्रमत्ते |  |
|-------|--------|--------|------|----------|-----------|--|
| २५    | 0      | 80     | 8    | Ę        | 8         |  |
| १०१   | ७४     | ७७     | ६७   | ६३       | 48        |  |
| 88    | ४६     | ४३     | 43   | ५७       | इ१        |  |
| 80    | ८४     | ७१     | 55   | حب       | < 9       |  |

१ सम्मेव तित्थबंधो आहारदुगं पमाद्रिद्यमि । गो. क. । २ कर्म-णाम् १४८ प्रकृत्यपेक्षया ।

## अपूर्वे सप्तसु भागेषु

२ ० ० ० ० २ ० ४ ५८ ५६ ५६ ५६ ५६ ५६ ६२,६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ९०,६३ ९२ ९२ ९२

## अनिवृत्तौ पंचसु भागेपु

१, १ १ १ १ १ २२, २१, २० १९ १८ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १२६ १२७ १२८ १२९ १३०

#### सक्ष्मादिषु पंचसु

स्० उ० क्षी० स० अ० १६ ० ० १ ० १७ १ १ १ १ १०३११९ १४७१४ १४०

## मिथ्यात्वादिषु व्यच्छुन्नप्रकृतयः । आयोच्छन्दः ।

मिथ्यात्वं पंढवेदः श्वभ्रायुः श्वभ्रयुग्महुंडानि ।
आद्यं जातिचतुष्कं स्थावरसाधारणातपापूर्णाः ॥ २१ ॥
सक्ष्मं संहतिरंत्या वंधान्मिथ्यात्वलव्धजन्मानः ।
योडश विच्छिद्यन्ते मिथ्यादृष्टा गुणस्थाने ॥ २२ ॥ युग्मम् ॥
आद्यकषायचतुष्कं तिर्थग्द्रयतिर्थगायुक्द्योताः ।
दुभगदुःस्वरमध्यमसंहतिसंस्थितिचतुष्कानि ॥ २३ ॥
सत्रानादेयेन स्त्री नीचं स्त्यानगृद्धयस्तिसः ।
अशुभविहायोरीतिर्विच्छिद्यन्ते द्वितीयगुणे ॥ २४ ॥ युग्मम् ॥

प्रथमकपायोदयजा एता वंधादभावतस्तेषां। रमसेन पंचविंशतिरुपरिष्टात्प्रकृतयस्तसात् ॥ २५ ॥ द्वितीयानां कपायाणां चतुष्कमादिसंहतिः। नृद्वयौदारिकद्वन्दे मनुप्यायुर्दशात्रते ॥ २६ ॥ द्वितीयकषायोत्थाना एताः प्रकृतयः स्फुटम् । प्रपद्यन्ते व्यवच्छेदे परं तेपामभावतः ॥ २७ ॥ तृतीयानां कपायाणां चतुष्कं याति विच्छिदम्। देशव्रते तदुत्थानामभावात्परतस्ततः ॥ २८ ॥ अरत्ययशसी शोकाऽस्थिरासाताश्चभानि पद्। प्रमत्ते यांति विच्छेदं सुरायुश्चाप्रमत्तके ॥ २९ ॥ अपूर्वे प्रथमे भागे हे निद्रापचले ततः। पष्ठे प्रकृतयस्त्रिशचतस्रः सप्तमे ततः ॥ ३० ॥ तैजसं कार्मणं पंचहैपीकममरद्वयम् । स्थिरं प्रथमसंस्थानं शुभंवैकियिकद्वयम् ॥ ३१ ॥ त्रसीद्यगुरुलघ्यादिवणीदीनां चतुष्टयम् । सुभगं सुस्वरादेये निर्माणं सन्नभागतिः ॥ ३२ ॥ आहारकद्वयं तीर्थकुत्त्वं त्रिशदिमास्ततः । हास्यं रतिर्जुगुप्सा भीश्रतस्रः सप्तमे ततः ॥ ३३ ॥ पुंचेदोन्त्यकपायाणां चतुष्कं पंचपंचसु । मागेषु याति विच्छेदमनिवृत्तेः ऋमादिमाः ॥ ३४ ॥ पंच ज्ञानावृतेरुचं चतस्रो दर्शनावृतेः। यशः पंचान्तरायस्य छिन्नाः सहमे च पोडश ॥ ३५ ॥

१ पंचहृषीकं=पंचेन्द्रियं । २ त्रसवादरपर्याप्तप्रत्येकानि । ३ अगुरु-रुपूपघातपरघातोच्छ्वासानि ।

शांतश्रीणावपाकृत्य सातं योगिनि केवलम् । वंधः सान्तोऽप्यनंतोऽयमोघरूपेण जायते ॥ ३६ ॥

उद्यः कथ्यते—

मिश्रकमुदेति मिश्रे सम्यक्तं गुणचतुष्टये तसात्। आहारकं प्रमत्ते तीर्थकरत्वं सयोगजिने ॥ ३७ ॥ यसान्न याति नरकं न ततः सासादने तदनुपूर्वी । मिश्रेऽखिलानुपूर्व्यो न संति येनप न म्रियते ॥ ३८ ॥ उदयविच्छेदः कथ्यते—

पंच नंवका सप्तदशाष्टी पंचादितश्रतस्रश्च ।
पर् पर गच्छंत्युदयादेका हे पोडश त्रिशत् ॥ ३९ ॥
हादश निर्योगान्ते गुणे प्रकृतयः क्रमाहच्यवच्छेदम् ।
हाविशशताः सम्यक् प्रत्येतच्या सुधेः सर्वाः ॥ ४० ॥

एताः सम्यन्त्वसम्यिद्धश्यात्वाहारकद्वयतीर्थकरहीना मिश्यादृष्टा, नरकानुपूर्व्या विना सासने, तिर्यक्षनरसुरानुपूर्वीभिर्विना सम्यग्मिश्यात्वेन च सह मिश्रे, चतस्रभिरानुपूर्वीभिः
सम्यन्त्वेन च सहासंयते, देशे, आहारकद्वयेन सह प्रमत्ते,
अप्रमत्ते, अपूर्वे, अनिवृत्तां, सक्ष्मादिषु, श्लीणे द्विचरमसमये
श्लीणचरमसमये, तीर्थकरेण सह सयोगे, अयोगे, उदयविच्छेदप्रकारो निम्नलिखितरीत्या इयः।

| मिथ्यात्व | सासन  | मिश्र | असंयते | देश | प्रमत्ते |
|-----------|-------|-------|--------|-----|----------|
| 4         | 9     | 3     | १७     | C   | ų        |
| ११७       | 8 8 8 | १००   | १०४    | ८७  | < 8      |
| 4         | ११    | ર્રસ  | 35     | ३५  | 88       |
| 38        | ३७    | ४८    | ४४     | ६१  | ६७       |

| अप्रमत्ते | अपूर्वे | अनिवृत्तौ | स्स्मे | उपशांते |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|
| R         | દ્      | Ę         | 8      | २       |
| ७६        | ७२      | ६६        | ६०     | 48      |
| ४६        | 40      | 4६        | ६२     | ६३      |
| ७२        | ৩ছ্     | ८२        | 66     | ८९      |

| क्षीणे प्रथमसमये | द्वितीयसमये | सयोगे | अयोगे | सर्वाः |
|------------------|-------------|-------|-------|--------|
| २                | १४          | ३०    | १२    | •      |
| ५७               | 44          | ४२    | १२    | •      |
| ६५               | ६७          | 60    | ११०   | १२२    |
| <b>९</b> १       | ९३          | १०६   | १३६   | 885    |

उदयविच्छेदमुक्त्वा प्रकृतयः कथ्यन्ते-पंचापयीप्तिमिथ्यात्वस्क्ष्मासाधारणातपाः। मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने प्रभ्रक्यंत्युद्यादिमाः ॥ ४१ ॥ चतस्रो जातयः पूर्वाः कोपाद्याद्यचतुष्टयम् । स्थावरं चोदयादेता नव भ्रक्ष्यंति सासने ॥ ४२ ॥ सम्यग्मिथ्यात्वमेवकं मिश्रे यात्युदयक्षयं। श्वभदेवायुपी देवद्वयं वैक्रियकद्वयम् ॥ ४३ ॥ चृतिर्यगानुपूर्वी (दे) दुर्भगं नारकद्वयम्। द्वितीयानां कषायाणां चतुष्कमयशोयुतम् ॥ ४४ ॥ अनादेयमिमाः सप्तदश प्रकृतयः स्फुटम् । असंयतगुणस्थाने स्वीकुर्वन्त्युदयक्षयम् ॥ ४५ ॥ विशेषकम् ॥ नीचोद्योतौ तृतीयानां कषायाणां चतुष्टयम् । तिर्यग्गत्यायुपी अष्टौ देशे यांत्युदयक्षयम् ॥ ४६ ॥ आहारकद्वयं स्त्यानगृद्धित्रयमिमा गुणे। प्रमत्तसंयते पंच श्रयन्त्युदयतश्युतिम् ॥ ४७ ॥

अंत्याः संहतयस्तिसः सम्यक्तवं चाप्रमत्तके । अपूर्वे नोकपायाणां पद्कं यात्युद्यच्युतिम् ॥ ४८ ॥ संज्वालं त्रितयं वेदत्रयं पडनिवृत्तिके । क्षणेते लोभसंज्वालः सूक्ष्मे यात्युद्यक्षयम् ॥ ४९ ॥ वजनाराचनाराचे शान्ते द्वे उदयक्ष्यम् । द्वे निद्राप्रचले यातः क्षीणस्योपांतिके क्षणे ॥ ५० ॥ द्य ज्ञानान्तरायस्थाश्रतस्रो दर्शनस्थिताः । चतुर्दशोदयाद्यान्ति क्षीणस्यांते क्षणे क्षयम् ॥ ५१ ॥ वेद्यमेकतरं वर्ण चतुप्कोदारिकद्वये । आद्यसंहननं पद्कं संस्थानानां स्थिरद्वयम् ॥ ५२ ॥ श्रमसुखरयोर्धुग्मे निर्मित्तेजोनभोगती । चतस्रोऽगुरुलघ्वाद्याः प्रत्येककार्मणे इमाः ॥ ५३ ॥ भ्रव्यंत्युदयतिस्वात् सयोगस्यान्तिमे क्षणे । वेदनीयं द्वयोरेकं मर्न्थगत्यायुपी त्रसम् ॥ ५४ ॥ पंचाक्षं सुभगं स्थूलं पर्याप्तं तीर्थकर्तता । आदेयं यश उचं च निर्योगे द्वादश च्युताः ॥ ५५ ॥

प्रयांत्युदीरणाच्छेदं पंच प्रकृतयो नव ।
एका सप्तद्याष्टाष्ट्रां चतस्रः पद् पडादितः ॥ ५६ ॥
एका द्वे पोडग्रेकोनचत्वारिंग्रत्क्रमादिमाः ।
एकोप्युदीयते जातु नायोगे प्रकृतिर्जिने ॥ ५७ ॥
उदीरणायां सर्वाः प्रकृतयः १२२ ।

एताः सम्यक्त्वसम्यिकाथ्यात्वाहारकद्वयतीर्थकरहीना मि-ध्यादृष्टी, नरकानुपूर्वी विना सासादने, निर्यङ्नरसुरानुपूर्वी

विना सम्यङ्मिध्यात्वेन सह मिश्रे, चतस्रभिरानुपूर्वीभिः सम्यक्त्वेन च सहासंयते, देशे, आहारकद्वयेन सह प्रमत्ते, अप्रमत्तादिकेषु पट्सु, तीर्थकरेण सह सयोगे,

तद्दर्शनपकारः----

| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | •      |           |         |             |         |
|-----------------------------------------|--------|-----------|---------|-------------|---------|
| मिध्य                                   | पात्वे | सासने     | मि      | श्रे असंय   | ते देशे |
|                                         | 4      | 9         | 8       | 81          | 9 6     |
| 88                                      | ્ હ    | 333       | १०      | ० १०        | 8 <0    |
|                                         | 4      | 88        | 2       | २ १         | ८ ३५    |
| 3                                       | ३१     | ३७        | S       | c 8         | ४ ६१    |
| प्रमचे                                  | ते अप  | ।मत्ते    | अपूर्वे | - अनिवृत्तौ | र सक्षे |
| 6                                       |        | 8         | Ę       | ह्          | 8       |
| <b>د</b> ٩                              |        | ७इ        | ६९      | ६३          | 40      |
| 88                                      |        | ४९        | 43      | 48          | ६५      |
| ६७                                      |        | ७५        | ७९      | ८५          | 38      |
| उपशान्ते                                | द्विचर | ने श्लीणे | चरमे    | सयोगि       | ने अयोग |
| २                                       | २      |           | 38      | 38          | 0       |
| ५६                                      | . 48   |           | ५२      | ३९          | •       |
| ६६                                      | ६८     |           | ७०      | ८३          | १२१     |
| 92                                      | 38     | - ,       | ९६      | १०९         | 588     |

सातासातमनुष्यायुः संयुक्ताः संत्युदीरणे ।
अप्टत्रकृतयः पंच प्रमत्तस्योदयस्थिताः ॥ ५८ ॥
सातासातनरायुर्भिर्नियोगोदयजाः विना ।
संति योगेन एकोनचत्वारिंशदुदीरणे ॥ ५९ ॥
उदयोदीरणे तुल्ये भवतोऽन्येषु सर्वथा ।
जीक्तिरस्य गुणानेतान् प्रमत्तायोगयोगिनः ॥ ६० ॥

न सत्याहारकद्वन्द्वे न तीर्थकृति सासनः । नैति तिर्यक्त्विमश्रत्वे सत्त्वे तीर्थकृतो भवा ॥ ६१ ॥ सत्ताक्षयः कव्यते,—— चतुर्षु निर्वताद्येषु काप्यनंतानुवंधिना ।

चतुषु नित्रताद्यपु काप्यनतानुवाधना ।

मिध्यात्वं मिश्रसम्यक्त्वे सप्त यांति क्षयं समम् ॥ ६२ ॥

पोडग्राप्टकमेकका पडेकैका चतुर्व्वतः ।

क्षयं प्रकृतयो यांति नवांग्रेष्विनदृत्तिके ॥ ६३ ॥

एका याति क्षयं सक्ष्मे श्लीणे गच्छन्ति पोडग्र ।

समये गतयोगस्य द्वासप्ततिरुपान्तिमे ॥ ६४ ॥

त्रयोदग्रांतिमे तत्र निहत्य प्रकृतीर्जिनम् ।

ग्रांक्तं प्राप्तं नमाम्यप्टचत्वारिंग्रच्छतप्रमाः ॥ ६५ ॥

सर्वाः प्रकृतयः १४८ ।

एताः श्वभ्रतिर्यक्षुरायुद्दीनाश्चतुर्षु अपूर्वे अनिवृत्ती नवां-रोषु सक्ष्मादिषु—

तद्दर्शनप्रकारः--

| i | [मे॰ | त्ता | IH ° | अन. | देश. | Йo  | अप्रमत्ते | अपूर्व |
|---|------|------|------|-----|------|-----|-----------|--------|
|   | c    | c    | •    | છ   | હ    | U   | ७         | С      |
|   | 386  | 384  | 9/0  | 980 | 984  | 984 | 984       | 936    |

१ अत्र अपेक्षाभेदेन कथनम् गोम्मटसार कर्मकाण्डे तु ईदशी सत्त्वरचना।

| गुण              | मत्त्व | ् असत्त्व | मत्त्व व्यु. |
|------------------|--------|-----------|--------------|
| गुण<br>मिय्यात्व | 326    | ×         | ×            |
| सासाद्न          | 984    | - 3       | ×            |
| मिथ              | 930    | 9         | ×            |

(शेपमग्ने पृष्टे)

# अनिवृत्तौ नवांशेस्वित्थम्—

| 98  |     | 9   | 9   | Ę   | 9   | ٩   | 9   | 9   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 936 | 927 | 998 | 993 | 900 | ४०६ | 904 | 908 | 903 |

| अक्षायिकसम्यक्व   |             |             |         |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| अविरत-            | 186         | ×           | 9       |  |  |  |  |
| देशविर <b>न</b>   | 980         | 9           | 7       |  |  |  |  |
| प्रमत्त वि.       | 926         | 2           | ×       |  |  |  |  |
| अप्रमत्त          | 986         | 2           | ×       |  |  |  |  |
| अपूर्वकरण उ.      | 9.86        | 2           | ×       |  |  |  |  |
| अपूर्यकर्ण उ.     | 946         | 2           | ×       |  |  |  |  |
| अनिवृत्तिकरण उ.   |             | ?           | ×       |  |  |  |  |
| सूक्ष्ममांपराय    | 945         | à           | ×       |  |  |  |  |
| उपशान्त           | 986         |             |         |  |  |  |  |
|                   | क्षायिकसम्य |             |         |  |  |  |  |
| अविरत             | 323         | v           | ٦ -     |  |  |  |  |
| देशविरत           | 935         | 5           | ×       |  |  |  |  |
| प्रमत्त           | 935         | 9           | ×       |  |  |  |  |
| अप्रमत्त          | 935         | \$ .        | ×       |  |  |  |  |
| अपूर्व उ.         | 938         | 9           | ×       |  |  |  |  |
| अनि उ.            | 135         | ٩.          | ×       |  |  |  |  |
| सूक्ष्म. उ.       | 938         | 5           | ×       |  |  |  |  |
| उपशान्त           | 935         | ٩.          | ×       |  |  |  |  |
| अपूर्व क्षप.      | 936         | 90          | X       |  |  |  |  |
| अनिवृत्ति. क्षपकः | 936-972-998 | 0-18-3x-34  | 98-6    |  |  |  |  |
|                   | 993-997-908 | 36-25-23-88 | 9-9-8-  |  |  |  |  |
| Į                 | 904-908-903 |             | 9-9-9-9 |  |  |  |  |
|                   | 902         |             |         |  |  |  |  |
| सूक्ष             | 903-        | ४६          | 9       |  |  |  |  |
| क्षीण             | 909         | ४७          | 98      |  |  |  |  |
| सयोगकेवली         | cy          | <b>Ę3</b>   | ×       |  |  |  |  |
| अयोगकेवली द्वि.   | ૮५          | ₹3          | ७२      |  |  |  |  |
| ,, च,             | ( १३        | 954         | 93      |  |  |  |  |

सूक्ष्मसांपराये-१। १७२।

| उपशात | हि. क्षी. | र्शा.च. | स. | अयोग      | अयोग        |
|-------|-----------|---------|----|-----------|-------------|
| 0     | ર         | 9.8     | c  | प्रथमसमये | द्वितीयममये |
|       | 909       | 77      | ८५ | ७२        | 93          |
| 425   |           |         |    | ૮૫        | 93          |

#### अथवा द्वितीयो विकल्पः----

श्वञ्जतिर्यक्सुंरायुर्हीना मिथ्यादृष्टी ७, १४५, ३।

"न सत्याहारकद्वन्द्वे न तीर्थकृति सासन " इति वचना-दाहारकतीर्थकरहीनाः सासने ०, १४२, ६।

"नैति तिर्यन्त्विमश्रत्वे सत्त्वे तीर्थकृतो भवी" ति वचना-दाहारकंद्वयेन सह तीर्थकरेण विना मिश्रे ०, १४४, ४।

तीर्थकरेण सहासंयते ७, १४५, ३। देशे ७, १४५, ३। प्रमत्ते ७, १४५, ३। अपूर्वे ०, १३८, १०।

अनिवृत्तौ नवांशेषु इत्थम्—

| 98  | 6   | 1 9  | 9   | Ę   | 9   | ٩   | 9   | 9   |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 936 | 923 | 1998 | 993 | 19= | 906 | 904 | 168 | 903 |
|     |     |      |     |     |     |     |     | ४५  |
| 200 |     |      |     |     |     | 1   |     |     |

| सूक्ष | उपशान्त | क्षीण      | सयांगे       | अयोगे |     |
|-------|---------|------------|--------------|-------|-----|
|       |         | <u>१</u> २ |              | Ŕ     | २   |
| 8     | •       | २ १४       | ٥            | ७२    | १३  |
| १०२   | १३८     | १४१ ९६     | <b>કે</b> ષ્ | 24    | १३  |
| ४६    | 80      | ४७ ४९      | ६३           | ६३    | १३५ |

१ अनिवद्धायुषः प्रांत्यदेहिनो छेष्ठुकर्मणः । असंयतगुंर्णस्थाने नरकायुः क्षयं वजेत् ॥ तिर्यगायुः क्षयं याति गुंणस्थाने तु पंचमे । सप्तमे त्रिद्शायुश्च दृङ्मोहस्यापि सप्तकम् ॥ दशताः प्रकृतीः साधुः क्षयं नीत्वा विशुद्धधीः । धर्मध्याने कृताभ्यासः प्राप्नोति स्थानमष्टमम् ।

५ पं० सं०

प्रभ्रक्ष्योपश्चमश्रेणेर्यो मिध्यात्वं विगाहते । तस्य प्रकृतयः साष्टाश्रत्वारिंशच्छतप्रमाः ॥ ६६ ॥ त्रयेऽन्यजन्मनि क्षीणे श्वञ्रतिर्यक्सुरायुपाम् । सत्क्षयो रुभवे प्राप्ते गुणस्थानेषु कथ्यते ॥ ६७॥ स्त्यानगृद्धित्रयं तिर्यग्दितयं नारकद्वयम् । सूक्ष्मं साधारणोद्योतावाद्यजातिचतुष्टयम् ॥ ६८ ॥ आतपः स्थावरा ज्ञेया पोडश प्रथमे क्षणे । अनिवृत्तेद्वितीर्येशेऽएकपाया मध्यमास्ततः ॥ ६९॥ षंढवेदो वधूवेदो हास्यपद्धं ऋमात्ततः। पुंचेदोऽतस्ततः क्रोधो मानोऽतो वंचना ततः ॥ ७० ॥ अनिवृत्तौ १६।८।१।१।६।१।१।१।१। स्र्भे लोभसंज्वालो हे निद्राप्रचले क्षणे । आद्ये क्षीणान्तिमे ज्ञानदृग्विप्तस्थाश्रतुर्दश् ॥ ७१ ॥ शासा १८। अयोगस्य श्ररीराणि पंच वंधनपंचकम् । संघातपंचकं पद्वं संस्थानानां सुरद्रयम् ॥ ७२ ॥ त्रीण्यंगोपांगकान्यष्टौ स्पर्शाः संहननानि पट् । अपर्याप्तं रसाः पंच द्रौ गंधौ वर्णपंचकम् ॥ ७३ ॥ अयशोगुरुलध्वादिचतुष्कं द्वे नभोगती । स्थिरद्वनद्वं शुभद्दनद्वं प्रत्येकं सुखरद्वयम् ॥ ७४ ॥ वेद्यमेकमनादेयं नीचदुर्भगनिम्मितः। उपांत्यसमये श्रीणाः द्वासप्ततिरियाः समस् ॥ ७५ ॥ ७२ प्रकृतयः।

अंत्ये वेद्यं द्वयोरेकं नरायुर्नृद्धयं त्रसम् ।
-सुभगादेयपर्याप्तपंचाक्षं तीर्थकर्चृता ॥ ७६ ॥
वादरोचयशांसीति त्रयोदश क्षणे क्षयम् ।
यस प्रकृतयो यांति तमयोगं स्तुवे त्रिधा ॥ ७७ ॥
१३ प्रकृतयः ।

'र्कि प्राक् विच्छिद्यते वंघः कि पाकः किम्रुमा समम् । किं स्वपाकेन वंघोऽन्यपाकेनोभयथापि किम् ॥ ७८ ॥ सान्तरोऽनंतरः किं किं वंघो द्वेघा प्रवक्तते । इत्येवं नवधा प्रश्नक्रमेणास्त्येतदुत्तरम् ॥ ७९ ॥ देवायुर्विकियद्वन्द्वं देवाहारद्वयेऽयद्यः । इत्यप्टानां पुरा पाकैः पश्चाद्वंघो विनक्यित ॥ ८० ॥

अत्रप्रधमतः वंधोच्छेदगुणस्थानांकसंख्या, पश्चात्त्दयवि-च्छेदगुणस्थानांकसंख्या द्रष्टव्या—

देवायुपः -वंध, गु. ७, गु. ४, उदय । वैकिथिकद्वयस्य - ८, ४ । देवद्वयस्य - ८, ४ । आहारकद्वयस्य - ८, ६ । अयशःकीर्त्तः - ६, ४ ।

हास्यरतिजुगुप्साभीमिथ्यापुंस्थावरातपाः । साधारणमपयीप्तं सक्ष्मं जातिचतुष्टयम् ॥ ८१ ॥ कोपादयोऽविसंज्वाललोभामन्यीनुपूर्विका । इत्येकत्रिशतो वंधपाकच्छेदौ समं मतौ ॥ ८२ ॥

एकस्मिन् गुणस्थाने वंधपाकद्वयोर्दर्शनाद्वंधपाकौ समं
द्रष्टव्यौ । हास्यस्य ८, ८ । अरतेः ८, ८ । जुगुप्सायाः ८,

१ प्रथमत उदयविच्छेदः पश्चादंघविच्छेदो भवति ।

८। भयस्य ८, ८। मिथ्यात्वस्य १, १। पुंचेदंस्य ९, ९। स्थावरस्य १, १। ओतंपस्यं १, १। साधारणस्य १, १। अपर्याप्तस्य १, १। सूर्ध्मस्ये १, १। जातिचेतुष्टयस्य १,, १ । यद्यपि सासने जातिचतुष्टयस्योदयस्तथापि न दोष-स्तस्य मिथ्यादृष्टिसद्दशत्वात् । नरानुपूर्व्याः ४, ४ । अनंता-नुर्वेधिचतुष्टयस्य २, २ । अत्रत्याख्यानचतुष्टयस्य ४, ४ । प्रत्याख्यानचतुष्कस्य ५, ५। क्रोधसंज्वलनस्य ९, ९। पकृतीनां तु शेषाणामेकाशीतेः शरीरिणः । पूर्वे विच्छिद्यते वंधः पश्चात्पाकस्य विच्छिदा ॥ ८३ ॥ वेद्यांतरायदक्ज्ञानरोधगोत्रभवाययः । शोकारत्यंतलोभौ स्त्रीपंडतीर्थविधायिताः ॥ ८४ ॥ श्वभ्रतिर्यङ्नरायुंपि श्वभ्रतिर्यङ्नृरीतयः । तिर्यक्श्वभानुपूर्व्यों द्वे पंचाक्षौदारिकद्वये ॥ ८५ ॥ वर्णाचगुरुलघ्वादित्रसादीनां चतुष्टयम् । पद्भ संस्थानसंहत्योख्योतो हे नभोगती ॥ ८६॥ स्थिरादिपंचयुग्मानि निर्मित्तैजसकार्मणे । एकाञ्चीतेः पुरा वंधः पश्चात्पाको विनञ्यति ॥ ८७ ॥

अत्रप्रथमतः पाकोच्छेदगणनांकसंख्याः, पंश्रातु वंधच्छेद-गुणस्थानांकसंख्या द्रष्टव्या---

पंचानां ज्ञानावरणानां, चतुर्णी दर्शनावरणानां, पंचानामं-न्तरायाणी-पाकच्छेदः १२, वंधच्छेदः १०। यशःकीस्युच-गोत्रयोः १४, १०। स्त्यानगृद्धित्रयस्य ६, २। निर्द्राप्रच-

१ मान माया सैउवेलेनस्यापि ९, ९। २ सैंचलनेलिभेः ।

रुयोः १२, ८। सद्वेद्यस्य १४, १३। असद्वेद्यस्य १४, ६। संज्वलनलोभस्य १०, ९। स्त्रीवेदस्य ९, २। नपुंसकवेदस्य ९, १। अर्तिशोक्योः ८, ६। नरकायुपः ४, १। तिर्थगा-युपः ५, २ । म्नुष्यायुपः १४, ४ । नरकगतेः ४, १ । तिर्यग्गतेः ५, २ । मनुष्यगतेः १४, ४ । पंचेन्द्रियजातेः १४, ८। औदारिकशरीरस्य १३, ४। तैजसस्य १३, ८। कार्मणस्य १३, ८। समचतुरस्रसंस्थानस्य १३, ८। मध्यम-संस्थानचतुष्टयस्य १३,२। हुंडस्य १३,१। औदारिकशरी-राङ्गोपांगस्य १३, ४ । वज्रपेभनाराचसंहननस्य १३, ४ ! वजनाराचनाराचयोः ११, २। अर्द्धनाराचकीलक्संहननयोः ७, २ । असंप्राप्तास्रपाटिकासंहननस्य ७, १ । वर्णादिचतुष्ट-यस्य १३, ८ । नरकगत्यानुपूर्व्याः ४, १ । तिर्यंगात्यानु-पूर्व्याः ४, २ । अगुरुलघ्वादिचतुष्टयस्य १३,८ । उद्योतस्य ५, २ । प्रशस्तविहायोगतेः १३, ८ । अप्रशस्तविहायोगेतेः १३, २ । त्रसवादरपर्याप्तानां १४, ८ । प्रत्येकशरीरस्य १३, ·८ । स्थिरस्य १३,८ । अस्थिरस्य १३, ६ । शुभस्य १३,८ । अञ्चभस्य १३, ६ । सुभगस्य १४, ८ । दुर्भगस्य ४, २ । सुस्वरस्य १३,८। दुःस्वरस्य १३,२। आदेयस्य १३,८। अनादेयस्य ४, २। निर्माणस्य १३,८। तीर्थविधायितायाः १४, ८। नीचस्य ५, २।

इति तत्प्रकारः।

विक्रियापदूमाहारद्वयं श्वभ्रामरायुपी । त्तीर्थकृचेति वथ्यंते एकादशपरोदयात् ॥ ८८ ॥ नरकगितनरकगत्यानुपूर्वी देवगितदेवगत्यानुपूर्वी वैकि-यिकशरीरवैकियिकशरीरांगोपांगानां पण्णां बंधयोग्येषु गुणेषु परोद्येन बंधः, स्वोद्येन बंधस्य विरोधादाहारकद्वयमिष परोद्येन बध्यते। आहारकद्वयोद्यरहितयोरप्रमत्तापूर्वयोविधो-परुभात्। नारकामरायुषोरिष परोद्येन बंधस्तद्वंधोद्ययोः सैमानकाले वृत्तिविरोधात्। तीर्थकरनाम्नोऽिष परोद्येन बंधः तीर्थकरकर्मीद्यसंभविगुणस्थानयोः सयोगायोगयोस्तद्वंधानु-परुभात्।

ज्ञानावृत्त्यंतरायस्था दश्च तेजसकार्मणे । श्चभस्थिरद्वये वर्णचतुष्कं दक्चतुष्टयम् ॥ ८९ ॥ निर्माणागुरुलघ्वाद्वे मिथ्यात्वं सप्तविंशतिः । वध्यन्ते स्वोदयाच्छेषा द्वचशीतिः स्वपरोदयात् ॥ ९० ॥

ज्ञानावरणान्तरायस्था दश प्रकृतयो,दर्शनावरणस्य चतस्रो, वंधयोग्येषु गुणस्थानेषु स्वोदयेन वध्यन्ते । मिध्यादृष्टचादि-श्लीणकपायान्तेष्वेतासां निरन्तरोदयोपलंभात् । तैजसकार्मण-वर्णगंधरसस्पर्शनिर्माणागुरुलघुस्थिरास्थिरश्चभाश्चमानि स्वोद-येनैव वध्यन्ते, ध्रुवोद्यत्वात् । मिध्यात्वस्यापि स्वोदयेनैव वंधो, मिध्यात्वकारणपोडशमकृतिषु पाठात्, वंधोद्ययोः समानकाले वृत्तिविरोधाभावाद्वा । दर्शनावरणपंचकवेद्यद्वय-कपायपोडशकनोकपायतिर्यगायुर्मनुष्यायुस्तिर्यग्गतिमनुष्यग-त्येकद्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियजात्योदारिकौदारिकांगोपांगसंस्थान-

१ यतः कारणात तयोरुदयकाले बंधो न भवति बंधकाल उदयो नः भवति इत्यन्योन्यं विरोधो ज्ञेय:।

पद्वसंहननपद्वतिर्यग्गतिमनुष्यगतिमायोग्यानुपूर्व्यप्यातपरघातो च्छ्वासातपोद्योतप्रश्चस्ताप्रश्चस्ताविहायोगितित्रसस्थावरवादरस्य- क्ष्मपर्याप्तपत्येकसाधारणसुभगदुर्भगसुस्वरादेयानादेययशः कीर्त्त्ययशःकीर्तिनीचोचगोत्रनामिकानां द्वचशितिप्रकृतीनां स्वपरोदयाद्वंधो द्रष्टच्यः, स्वोदयेनेव परोदयेनापि वंधावि-रोधात्।

कपायाः सकलाः सर्वाः ज्ञानदृष्ट्यंतरायगाः । उपघातज्ञगुष्से भीर्मिथ्यातैजसकार्मणे ॥ ९१ ॥ निर्माणागुरुलघ्वाह्ने वर्णादीनां चतुष्टयम् । ध्रुववंधा मताः सप्तचत्वारिश्चदिमाः जिनः ॥ ९२ ॥

ध्रुववंधत्वमेतासां वंधयोग्यगुणस्थाने नित्यं वंधोपलंभात् । आयुश्रतुष्टयाहारद्वयतीर्थकरैर्धुताः । चतुः पंचाशदेताश्च वंधं यांति निरन्तरम् ॥९३॥

ध्रुववंधस्य निरन्तरवंधस्य च को विशेषः? महान् विशेषो यतः——

वंधयोग्यगुणस्थाने याः स्वकारणसिन्नधाँ । सर्वकालं प्रवध्यन्ते ध्रुववंधा भवन्ति ताः ॥ ९४ ॥ वन्धकालो जधन्योऽपि यासामन्तर्भ्रहूर्त्तकः । वन्धसमाप्तितस्तत्र ता निरन्तरवंधनाः ॥ ९५ ॥ अन्त्यं संहतिसंस्थानपंचके स्थावरातपौ । षंढवेदो वधूवेद आद्यं जातिचतुष्टयम् ॥ ९६ ॥ शोकारत्यशुभोद्योतस्क्ष्मसाधारणायशः । अस्थिरासन्नभोरीतिदुर्भगापूर्णदुःस्वराः ॥ ९७ ॥

च्यभ्रद्यमनादेयासाते त्रिशचतुर्युताः । वध्यन्ते सांतरा वंधेऽन्याः सान्तरनिरन्तराः ॥ ९८ ॥ वंधो भूत्वा क्षणं यासामसमाप्तो निवर्त्तते । वंधापूर्तेः क्षणेनैताः सांतरा विनिवेदिताः ॥ ९९ ॥ अन्तर्भ्रहृत्तमात्रत्वाज्जघनयस्यापि कर्मणाम् । सर्वेषां वंधकालस्य वंधः सामियकोऽस्ति नो ॥ १०० ॥ तिर्थग्द्वयं नरद्वन्द्वं पुंवेदौदारिकद्वये । गोत्रे सातं सुरद्दन्द्वं पंचाक्षं वैकियद्वयम् ॥ १०१ ॥ परघातं रतिहीस्यमाद्ये संस्थानसंहती । दश त्रसादियुग्मानामाद्यान्युच्छाससद्गती ॥ १०२ ॥ द्रात्रिंशदिति जायंते ताः सांतरनिरन्तराः । यसादुभयथा वंधः सर्वदाप्युपलभ्यते ॥ १०३ ॥ उचनृत्वे न वभंति तेजःपवनकायिकाः । स्त्रीपंढकोदये साधुनोहारार्द्धं कदाचन ॥ १०४ ॥ भिध्यात्वभावतो जातु मिध्यात्ववलभाविषु । सासनो जायते नैव श्वाभ्रतेजोनिलांगिषु ॥ १०५ ॥

बंधोदयोदीरणसत्क्षयाणां,
विचारणां यो विद्धाति नित्यम् ।
विविक्तमात्मानमपास्तकर्मा,
ज्ञानात्मकं सोऽमितगत्युपैति ॥ १०६ ॥
इति श्रीमदमितगत्याचार्यप्रणीते पंचसंग्रहग्रन्थे
कर्मवंधस्तवाख्यस्तृतीयः
परिच्छेदः ।

१ द्वात्रिंशत् । २ एकसमयवर्ती । ३ सांतरोऽपि निरंतरोऽपि बंधः ५४, निरंतरवंधः ३४, सांतरबंध ३२, एवं १२० ।

# अथ चतुर्थः परिच्छेदः ।

जयत्। ज्जिनतानंदं जिनेन्द्रवचनामृतम् ।
जन्ममृत्युजरातृष्णाश्रमतापापनोदनम् ॥ १ ॥
दृष्टिवादादपोद्वृत्य वक्ष्यन्ते सारयोगिनः ।
श्लोकाः जीवगुणस्थानगोचराः कितिचन्मया ॥ २ ॥
ये सन्ति यस्मिन्नुपयोगयोगाः,
सप्रत्ययास्तानिगदामि तत्र ।
जीवे गुणे वा परिणामतोऽहमेकत्र वंधादिविधि च किचित् ॥ ३ ॥

संत्येकाक्षेषु चत्वारि जीवानां विकलेषु पर्। पंचेन्द्रियेषु चत्वारि स्थानानीति चतुर्दश ॥ ४ ॥ तिर्थेग्गतावशेपाणि द्वे संज्ञिस्थे गतित्रये । जीवस्थानानि नेयानि संत्येवं मार्गणास्विष ॥ ५ ॥

| न.     | ति.     | ਸ.     | दे     | ए.    | ह्री.   | त्री.     |
|--------|---------|--------|--------|-------|---------|-----------|
| २      | 32      | ર      | , ર    | *     | વ       | 1 3       |
| 휙.     | ч.      | y.     | अ      | ने.   | व्रायु. | व.        |
| ٦      | 8       | 8      | 8      | *     | Y       | ۲ .       |
| ञस     | स. म.   | अस. म. | ਰ. ਸ.  | अनु म | स. व.   | अस्. व.   |
| 90     | 9       | 9      | ٩      | 7     | 2       | 9         |
| ਚ. व.  | अनु. व. | ओं.    | औ. मि. | वे.   | वे. मि. | आ.        |
| ٩      | v       | U      | 6      | 9     | 9       | 9         |
| आ. मि. | क़ा     | स्री   | ť,     | ′ न   | को      | मा        |
| ٩      | 6       | *      | Y      | 32    | 98      | 98        |
| माया   | लोम     | कुम    | कुथु   | विभंग | म       | श्र       |
| 98     | 98      | 98     | 94     | 9     | ą       | श्रु<br>२ |

| अ        | मनः     | के       | सामा,     | छेदो      | परि.    | स्स         |
|----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| ર        | 9       | 9        | 9         | 9         | 9       | 9           |
| यथा.     | संय.    | असं.     | च         | विग्रह च. | अचक्ष   | अव.         |
| 9        | 9       | 32       | 3         | Ę         | 98      | ર           |
| के       | रुजा    | नील      | कापोत     | तेजो.     | पदा     | <b>ગૃ</b> . |
| 9        | 98      | 98       | 98        | २         | 7       | ર           |
| भ        | अ       | ओप. द.   | ओ. विग्रह | वेदक      | क्षा.   | सासन        |
| 98       | 98      | 9        | 2         | 2         | ٦ ]     | 7           |
| सा वि.   | मिश्र । | रेथ्या स | जी अस     | ) अ. वि   | .   आहा | अनाहा       |
| <i>c</i> | 9       | da ;     | २   २     | 97        | 1 9%    | c           |

### तत्पकारः स्च्यते----

श्वभानवदेवेषु द्वौ द्वौ संज्ञिपर्याप्तापर्याप्तौ, तिर्यक्षु चतु-देशापि जीवसमासाः, एकाक्षे वाद्रसूक्ष्मपूर्णापूर्णाश्वत्वारः, द्वित्रचतुरक्षेषु निजो पर्याप्तापर्याप्तौ द्वौ, पंचाक्षे संइयसंज्ञिपर्या-प्रापर्याप्ताश्वत्वारः, पंचस्थावरकायेषु प्रत्येकं प्रथमाश्वत्वारः, त्रसकायेषु द्वचक्षाद्या दश, आद्येषु सप्तसु योगेषु एकः संज्ञीः पूर्णः, अप्टमे तु पंच द्वयक्षाद्याः पर्याप्ताः, औदारिके सप्त पर्याप्ताः, मिश्रे सप्तापर्याप्ताः संज्ञिपर्याप्तोऽप्टमः, वैक्रियिकाः हारकाहारकमिश्रेष्वेकः संज्ञी पर्याप्तः, वैक्रियिकमिश्रे संदयप-यातः, कामणे सप्तापर्याप्ताः संज्ञिपर्याप्ताःऽप्टमः, स्त्रीपुवेदयोः संद्रयसंज्ञिपूर्णापूर्णाश्वत्वारः, पंढवेदे सर्वे, कषायचतुष्के समस्ताः, मतिश्वताज्ञानयोनिःश्वारः, विभंगे संद्रयेकः पूर्णः, मति-श्वताविषषु संज्ञिपूर्णापूर्णी, मनःपर्ययक्षेवलयोः संद्रयेकः पूर्णः, संयमपंचकदेशसंयमयोरेकः संज्ञीपूर्णः, असंयमे सकलाः,

१ सयोगकेवालिनि । २, ३ सयोगकेवालिनि ।

चक्षुर्दर्शने चतुरक्षाद्याः पर्याप्तास्त्रयः, विग्रहगत्यपेक्षया पर् ते पर्याप्तापर्याप्ताः, अचक्षुर्दर्शने सर्वे, अवधिदर्शने संज्ञिपर्या-प्तापर्याप्तां हो, केवलदर्शने पूर्णः संद्रयेकः, कृष्णनीलकापोतासु सर्वे, पीतपद्मशुक्रलेक्यासु संज्ञिपूर्णापूर्णों हो, भन्याभन्ययोः प्रत्येकमशेषाः, आपश्चामिकदर्शने संद्र्येकः, विग्रहगत्यपेक्षया पूर्णापूर्णों हो संज्ञिनों, वेदकक्षायिकसासनेषु संज्ञिपूर्णापूर्णों, सासने तु विग्रहगत्यपेक्षया सप्तापर्याप्ताः संज्ञीपूर्णोः प्रमः, मिश्रे संद्र्येकः पूर्णः, मिथ्यादृष्टों सर्वे, संज्ञिनि हो संज्ञिपूर्णा-पूर्णों, असंज्ञिनि द्वावसंज्ञिनी पूर्णापूर्णों, विग्रहगत्यपेक्षया द्वादश्च संज्ञिपूर्णापूर्णवर्जिताः, आहारके समस्ताः, अनाहारके सप्तापर्याप्ताः संज्ञिपर्याप्तां प्रप्ताः एवं मार्गणासु जीवसमासाः योजिताः।

मार्गणायां गुणस्थानानि । सर्वाणि नृगतौ पंच तिर्यक्ष श्वाभ्रदेवयोः । गुणस्थानानि चत्वारि मार्गणास्वपरास्विति ॥ ६ ॥

| नरक   | ति    | मनु.     | देव    | एक       | र्द्धा   | त्रोन्द्रि. |
|-------|-------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| ~     | 1 4   | 98       | 8      | ]        |          | ! 4         |
| चतु   | पंचे  | ष्ट्राथ. | अपकाय  | तेज:     | वायु.    | वन.         |
| 3     | 38    | 3        | 3      | <u> </u> | <u> </u> | २           |
| त्रस  | स. म. | अ. म.    | उभय म  | अनु. म.  | स, व.    | अ. व.       |
| 98    | १३    | 97       | १२     | 93       | 43       | 97          |
| र, व. | अ, व  | ओ        | ओ. मि. | चे.      | वे. मि.  | आ.          |
| 92    | 93    | 93       | *      | ሄ        | 3        | 7           |

१ " निहसासणो अपुण्णो साहारण सहुमगेयतेउदुगे " इति गाम्मट-सारवचनात् सूक्ष्मापर्याप्तकभेदो नास्ति इत्यत्र चिन्तनीयम् ।

| - | आ मि.         | का    |   | ₹        | Î    |     | ġ     | ন  | पुंन | 1 3 | जे: | मान   |
|---|---------------|-------|---|----------|------|-----|-------|----|------|-----|-----|-------|
| 1 | 9             | 7     |   | ,        | ς    |     | 3     |    | ę    |     | 5   | <     |
| 1 | माया          | हो.   |   | <b>₹</b> | कुम  |     | कुथु. |    | वि.  | 1 : | н.  | શુ.   |
|   | 5             | 90    |   |          |      |     | 2     | _  | 3    | 1   | 5   | 8     |
| ı | अ.            | मनः   |   | के       |      |     | सामा  | हे | दो.  | 9   | रि. | सूत्म |
|   | 9             | 9     | _ | 3        |      |     | 8     |    | K    | 1   | ર   | 9     |
| 1 | यथा           | { सं. | _ | 39       | सं.  | Ī   | ਬ.    |    | अ.   | [ 3 | ाव  | के    |
| ١ | ٧             | 9     |   | 1        | 5    |     | 95    |    | 92   |     | 9   | ş     |
| 1 | <b>क्टर</b> ण | नील.  | 7 | ापी.     | तज   | ìī. | पद्म  | T  | भा   | 곽.  | अम. | ) ओ.  |
| 1 | ٧             | ٧     |   | *        | v    |     | v     |    | 93   | 85  | 9   | =     |
| 1 | वद्क          | क्षा. |   | ना.      | मिश् | 7.  | मि.   | T  | सं   | अ.  | आ.  | अ.    |
| 1 | 8             | 99    |   | 9        | 9    |     | 9     |    | १२   | ર   | 93  | 4     |

तत्प्रकारः मृच्यते——

नारकसुधाशिकयोश्वत्वार्याद्यानि गुणस्थानानि, तिर्यक्षु पंच, मनुप्येपु सर्वाणि, एकद्वित्रिचतुरक्षेपु द्वे प्रथमे, पंचाक्षेषु समस्तानि, धरावारिवनस्पतिकायेपु द्वे प्रथमे, तेजोवातकाय-योरेकमाद्यं, त्रसेषु चतुर्दश, मनोवचनयोगयोराद्ययोरन्त्ययो-रादारिककाययोगे च त्रयोदश सयोग्यंतानि, मध्यमयोः श्लीणा-न्तानि द्वादश, कार्मणादारिकमिश्रयोः प्रथमद्वितीयचतुर्थ-सयोग्याख्यानि चत्वारि, विकियिके प्रथमानि चत्वारि, विनियशे मिश्रं विना त्रीणि, आहारकाहारकमिश्रयोरेकं प्रमत्ताख्यं, वेदात्रिके प्रत्येकं नवाद्यानि, आद्यकपायित्रके नवाद्यानि, लोभे दश, अज्ञानत्रये द्वे मिथ्यादृष्टिसासने, प्रथमे ज्ञानत्रये प्रत्येकं नवासंयतादृशिन, मनःपर्यये प्रमत्तादिश्लीण-कृपायान्तानि सप्त, केवले द्वे अंत्ये, सामायिकछेदोपस्थापन-योश्वत्वारि प्रमत्तादृशिन, परिहारे द्वे प्रमत्ताप्रमत्ते, एकं द्वक्षमे

स्र्मकपायाख्यं, यथाख्याते चत्वार्युपशांतादीनि, एकं संय-मासंयमे पंचमं, असंयमे चत्वार्याद्यानि, चक्षुर्दर्शनाच्छुर्दर्श-नयोद्वीदशाद्यानि, अवधिदशने नवासंयतादीनि, केवलदर्शने दे अंत्ये, आद्ये लेक्यात्रये चत्वार्याद्यानि, तेजःपद्ययोराद्यानि सप्त, शुक्कायां त्रयोदश सयोग्यंतानि, द्वादशाद्यानि मन्ये, एक-ममन्ये प्रथमं, औपशमिकेऽष्टासंयतादीनि, वेदके चत्वार्यसंय-तादीनि, क्षायिके चतुर्थोदीन्येकादश, सासनिमश्रमिध्यादृष्टिपु प्रत्येकमेकं स्वकीयं, संज्ञिनि द्वादश क्षीणान्तानि, असंज्ञिनि दे प्रथमे, आहारके त्रयोदशाद्यानि मिध्यादृष्टिसासनाविरत-योग्ययोग्याख्यानि पंचानाहारके । एवं मार्गणासु गुणस्था-नानि योजितानि ।

सीत मर्त्यगतौ सर्वे नवान्यासु विना त्रिभिः। नेतन्या मार्गणास्वेवसुपयोगा यथाऋमम्॥ ७॥

| ,     |       | * *       | 4      |        | * *   | 1     |
|-------|-------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| नरक   | ति.   | मन.<br>१५ | देव.   | ए.     | ही.   | त्री. |
| ٩     | 5     | ११        | ٩      | 3      | 1 1   | 3     |
| चतु   | Ÿ.    | ā.        | अप्    | तेजो   | वायु  | व     |
| ٧     | 97    | 3         | ₹      | 3      | 3     | 3     |
| त्रस  | स. म. | अस. मं    | ਰ. ਸ.  | अनु. म | स. व. | अ. व. |
| 92    | १२    | 90        | 9'0    | 98     | 92    | 96    |
| ਚ. व. | अ, व. | জী        | मिश्र  | वे     | मिश्र | ंआ.   |
| 90    | 92    | 98        | ,      |        | U     | ٠ ۾   |
| मिश्र | का.   | स्री      | ġ.     | न्षुं. | क्रो. | मा.   |
| Ę     | 5     | 5         | 90     |        | 9 ŏ   | ٩٥    |
| माया  | लोभ   | कुम       | कुश्रु | विमं.  | Й.    | श्रु  |
| 90    | 90    | .4        | 4      | 4      | v .   | ů.    |
| ञ.    | मनः   | के.       | सामा.  | छेदो.  | पार.  | Ħ     |
| 9 '   | હેં   | 4         | U      | 6      | ' દ્  | ₹र्ं  |
|       |       |           |        |        |       |       |

| Ī | यया      | संय.  |     | असं    | ঘ.         | अ.    |    | अव. | केव. |
|---|----------|-------|-----|--------|------------|-------|----|-----|------|
| Ì | 4        | Ę     |     | 5      | 90         | 90    |    | 6   | ર    |
|   | रु.      | ની.   | का. | तेजा.  | Ч.         | ] गु. | म. | अ.  | अीं. |
| 1 | 9        | 9     | ٩,  | 90     | 90         | 185   | 90 | ų   | Ę    |
| 1 | वेद्.    | क्षा. | सा. | मिश्र. | <b>मि.</b> | सं.   | अ. | आ.  | अ.   |
|   | <u> </u> | ۲,    | 4   | Ę      | 1 4        | 90    | *  | 92  | 1    |

### तत्प्रकारः सूच्यते——

केवलहयमनःपर्ययवजिता नवोपयोगाः श्वभ्रतिर्यग्देवेषु,
मनुष्येषु सर्वे, मत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनान्येकद्वित्र्यक्षेष्ट्पयोगास्त्रयः, चतुरक्षेषु चक्षुर्दर्शनाधिकास्ते चत्वारः, पंत्राक्षेषु
हादश्च, पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिप्वेकाक्षोक्तास्त्रयः, त्रसेषु
सर्वे, मनोवचोयोगयोराद्ययोरन्त्ययोश्च द्वादश्च, मध्यमेषु
केवलद्वयहीना दश्च, औदारिके निखिलाः, तन्मिश्रकार्मणयोमनःपर्ययविभंगचक्षुर्दर्शनहीना नव, वैक्रियिके मनःपर्ययकेवलद्वयहीना नव, तन्मिश्रे मनःपर्ययकेवलद्वयविभंगचक्षुर्दर्शनहीनाः सप्त, आहारकद्वये प्रथमज्ञानत्रयचक्षुरचक्षुरविदर्शनहीनाः सप्त, आहारकद्वये प्रथमज्ञानत्रयचक्षुरचक्षुरविदर्शन
नानि पद्च, स्त्रीपंढवेदैयोस्तुर्यज्ञानकेवलद्वयवर्जिता नव, पुंवेदे
विकेवलद्वया दश्च, चतुर्षु कषायेषु पुंवेदोक्ता दश्च, त्रिष्वज्ञानेध्वज्ञानत्रिकचक्षुरचक्षुर्दर्शनानि पंच, प्रथमज्ञानचतुष्के केवलद्वयाज्ञानत्रिकहीना सप्त, केवले केवलद्वयं, सामायिकछेदोपस्थापनद्वक्ष्मसाम्यरायेष्वज्ञानित्रककेवलद्वयहीनाः सप्त, परि-

१ आहारकयोगिनोमुनेः मनःपर्ययाभावात् तदुक्तंगोम्मटसारजीवकां हे " मणपज्जवपरिहारो पढमुवसम्मत्तदोण्णिआहारा । एदेसु एक्कपगदेणित्य-स्तिअसेसयं जाणे " ॥ २ मनःपर्ययज्ञानिनो मुनेः स्त्रीनपुंसकवेदोदयाभावात् तदुक्तं गो० कर्मकाण्डे मणपज्जवपरिहारेणवरिणसंढित्थिहारदुगं ।

हारदेशसंयमयोराद्यज्ञानत्रयचक्षरचक्षरविधदर्शनानि पद्, यथाख्याते पंचज्ञानचतुर्दर्शनानि नव, असंयमे तुर्यवोध-केवलद्वयहीना नव, चक्षरचक्षदर्शनयोद्धिके केवलद्वयहीना दश, अवधिदर्शने केवलयुग्माज्ञानत्रिकहीनाः सप्त, केवले केवलद्वयं, आद्यलेक्यात्रये केवलद्वयतुर्यवोधहीना नव, तेजः पद्मलेक्ययोः केवलद्वयविवर्जिता दश, शुक्कायां सर्वे, भव्ये केवलद्वयोना दश, अभव्ये चक्षुरचक्षुरज्ञानत्रिकाणि पंच, औ-पश्मिकसम्यक्त्ये प्रथमज्ञानत्रयचक्षुरचिदर्शनानि पद, वेदके केवलयुगाज्ञानत्रिकहीनाः सप्त, अज्ञानत्रयहीनाः क्षायिके नव, सासनिध्याद्दशोश्रक्षरचक्षुरविदर्शनानि मिश्राणि पद, सिश्रे प्रथमज्ञानत्रिकचक्षुरचक्षुरविदर्शनानि मिश्राणि पद, संज्ञिनि केवलद्वयहीना दश, मितश्रुताज्ञानचक्षुरचक्षुर्शनानि चत्वारोऽसंज्ञिनि, आहारे सर्वे, अनाहारके विभंगमनःपर्यय-चक्षुर्दर्शनहीना नव। मार्गणासु एवसुपर्योगा निक्रिपताः।

अथ योगा निंरूप्यन्ते——
त्रयोदश मनुष्यत्तीवेकादश गतित्रये।

थोगा योज्याः परेष्वेवमिन्द्रियादिषु कोविदैः ॥ ८ ॥

स्पष्टं सूच्यते——

| Ì | नरक        | ति.             | मनु.       | दे.        | у.      | ह्यी. | त्री.      |
|---|------------|-----------------|------------|------------|---------|-------|------------|
|   | <b>१</b> १ | ११              | १३         | ११         | Э       | ४     | ४          |
|   | च.         | <del>,पं.</del> | g.         | अ.         | तेजं.   | वायु  | वन.        |
|   | Υ          | १५              | 3          | 3          | 3       | ३     | 3          |
|   | त्रस<br>१५ | स. म.<br>१      | अ. म.<br>१ | ਚ. ਸ.<br>੧ | अ.<br>१ | स. व. | अ. व.<br>१ |

| <b>उ.</b> व. | अ. व       | .   औ    | ŢI.     | ओ. मिश्र | वे         | वे. मिश्र. | आहा.    |
|--------------|------------|----------|---------|----------|------------|------------|---------|
| 9            | 9          | 1 9      |         | 9        | ٩          | 9          | 9       |
| आ. मिश्र     | का.        | <b>ख</b> | ì.      | q.       | नपुं.      | को.        | मा.     |
| 9            | 9          | ٩        | 3       | 94       | 93         | 94         | 94      |
| माया         | लोभ ।      | कुंमति   | कुश्रुत | न   विभे | . मिति.    | [ श्र.     | अव.     |
| 94           | 94         | 93       | 93      | 90       | 94         | 94         | 94      |
| मनः          | केवल.      | सामा.    | छेदो    | . पारे.  | े सू.      | चथा.       | संयमासं |
| ९            | ৬          | 99       | 79      | \$       | 5          | 99         | 8       |
| असंय.        | चक्षु. द्. | अच. द्.  |         |          | . হ.       | ਜੀਲ.       | का.     |
| 3 3          | 9 २        | 94       | ٩̈́ч    | હ        | 93         | 93         | 93      |
| तेजो.        | पदा.       | શુ.      | भव्य    | . अभ.    | ओप.        | वेद्क      | क्षायिक |
| 94           | 94         | 94       | 94      | 93       | 93         | 94         | 94      |
| सास.         | मिश्र      | मि       | .       | सं.      | अ.         | आ.         | अ.      |
| .93          | 90         | 9        | 3       | م لو     | , <b>v</b> | 98         | 9       |

### तत्प्रकारः सच्यते---

गतावनाहारकद्वयाः श्रश्चदेवयोरेकादश योगाः, निराहारयुगविक्रियकयुंगाः तिर्यक्ष्वेकादश, वैक्रियिकद्वयहीना मनुष्येषु त्रयोदश, एकाक्षे कार्मणौदारिकौदारिकमिश्राभिधास्त्रयः,
विकलेष्वसत्यमृपावचोयोगसहितास्ते चत्वारः, पंचाक्षे सकलाः, पंचसु स्थावरेष्वेकाक्षोक्तास्त्रयः, त्रसेषु सर्वे, योगेष्वेको
निजोनिजः, स्त्रीनपुंसकयोनिराहारकद्वयास्त्रयोदश, पुंसि पंचदश, कपायचतुष्के सर्वे, मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोनिराहारकास्त्रयोदश, विभंगे मिश्रत्रिकाहारककार्मणहीना दश, मतिश्रुताः
विधिषु सर्वे, तुर्यवोधे मनोवचश्रतुष्कौदारिकयोगा नव, आद्यंतमनोवचोयोगौदारिकद्वयंकार्मणाः सप्त केवले, आद्यसंयमयो-

१ आहारकद्वयौदारिकद्वयहीनाः।

वैंकियिकमिश्रित्रकोनाः, यथाख्याते वैकियिकद्वयांहारकद्व-योनाः, परिहारद्वक्ष्मसांपरायदेशसंयमेषु मनोवचनौदारिक-योगा नव, त्रयोदशासंयमे निराहारकद्वयाः, चक्षुर्दर्शने मिश्र-त्रिकहीना द्वादश, अचक्षुरविधदर्शनयोः सर्वे, केवलदर्शने केवलज्ञानोक्ताः, कृष्णनीलकापोतासु निराहारकद्वयास्त्रयोदश, तेजःपद्मश्रुक्कासु सर्वे, भन्ये सर्वे, अभन्ये निराहारकद्वयास्त्रयोदश, योदश, औपश्मिकसम्यक्त्वसासनिमध्यादृष्टिषु आहारकद्वय-हीनास्त्रयोदश, वेदकक्षायिकयोः सर्वे, मिश्रे मिश्रित्रकाहारक-कामणहीना दश, संज्ञिनि सर्वे, असंज्ञिनि कामणौद्यारिकद्वयां-त्यवचोयोगाश्रत्वारः, आहारके निःकामणाश्रतुर्दश, एकः कामणोऽनाहारके। एवं मार्गणासु योगाः योजिताः।

जीवसमासेषूपयोगा उच्यन्ते——
जीवस्थानेषु चत्वार उपयोगाः द्वयोर्वुधैः ।
त्रय एकादशस्विष्टा एकत्र द्वादशस्फुटम् ॥ ९ ॥
तिदत्थम्——११, ३ । २, ४ । १, १२ ।
तत्त्रकारः सूच्यते——

तत्र मत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनान्येकादशैसु त्रयः, मत्य-ज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनचक्षुर्दर्शनानि चतुरिन्द्रियासंज्ञिनोः पूर्णयोद्देयोश्रत्वारः, संज्ञिनि पूर्णे द्वादशोपयोगाः।

जीवस्थानेषु योगा उच्यन्ते----

१ संज्ञिपंचेन्द्रियापर्याप्तस्य एकजीवापेक्षया जघन्येन त्रय उपयोगाः सम्भवन्ति नानाजीवापेक्षया तु सप्त । इति विचारणीयं । ६ पं० सं०

द्वाँ चतुर्षु नवखेकः समस्ताः संति संज्ञिनि । जीवस्थानेषु विज्ञेया योगा योगविकारदैः ॥ १० ॥ तदित्थम्——९, १ । ४, २ । १, १५ । तत्प्रकारः सुच्यते——

द्वयोरेकेन्द्रिययोः पर्याप्तयोरोदारिक एकः, सप्तस्त्रपर्याप्ते-प्नौदारिकिमश्र एकः इति । सम्रदायेन नवस्त्रेको योगो द्वीन्द्रयत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंज्ञिषु पर्याप्तेषु चतुर्षु द्वी काय-चाग्योगौ, संज्ञिनि पर्याप्ते पंचद्श्व योगाः ।

पंच पर सप्त ज्ञेया द्वौ द्वित्रिसप्तदिषु क्रमात् । गुणस्थानेषु विद्वद्भिरुपयोगा मवंत्यमी ॥ ११ ॥ त इत्थम्—५।५।६।६।६।७।७।७।७।७।७।०।२।२।

तत्राज्ञानत्रयचक्षरचक्षदर्शनानि मिथ्यादृष्टिसासनयोर्द्रयोः त्रत्येकं पंच, ज्ञानत्रयचक्षरचक्षरविदर्शनानि मिश्रासंयतदेश-संयतेषु त्रिषु पढेकग्रः, परं मिश्रे ज्ञानान्यज्ञानमिश्राणि, चत्यारि ज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि सप्तसु यतिषु सप्तैकग्रः, केत्रलज्ञानकेवलदर्शने द्वयोः केवलिनोः प्रत्येकं द्वावुपयोगौ। त्रे, २। ३, २। ३, ३। ३, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ३। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४। ४, ४। ४, ४। ४० ४। ४, ४। ४, ४। ४, ४। ४० ४। ४० ४। ४० ४। ४० ४० ४। ४० ४। ४० ४० ४। ४०

आद्ययोरत्रते योगा विज्ञातच्यास्त्रयोदश् । दश मिश्रे प्रमत्ताख्य एकादश विचक्षणैः ॥ १२ ॥

१ अत्र प्रथमतः ज्ञानोपयोगसंख्यांका पश्चाद्दर्शनोपयोगसंख्यांकाः। एवं सयोगायोगयोरिष ।

गुणानां सप्तके योगा नव सप्त मताः जिनैः। सयोगे योगनिर्भक्ते न योगा योगिपूजिते ॥ १३ ॥ १३।१३।१०।१३।९।११।९।९।९।९।९।७।०।

मिथ्यादक्सासनावतेषु त्रिष्वाहारकद्वयहीनाः त्रयोदश, मिश्रे मिश्रद्वयाहारकद्वयकार्मणहीना दश, प्रमत्ते वैक्रियिकद्वयौ-दारिकमिश्रकार्मणहीना एकादश, देशसंयताप्रमत्तादिपु सप्तसु वैक्रियिकद्वयाहारकद्वयौदारिकमिश्रकार्मणहीना नव, आदंत-मानसद्धयाद्यंतवचनद्वयौदारिकद्वयकार्मणलक्षणा योगिनि सप्त योगाः । योगिन्यौदारिको दंडे मिश्रो योगः कपाटके । कार्मणो जायते तत्र, प्रतरे लोकपूरणे ॥ १४ ॥ मिध्यात्वाविरती योगः कषायः कथितो जिनैः। चत्वारः प्रत्ययाः मुले कर्मवन्धविधायिनः ॥ १५ ॥ उत्तराः प्रत्ययाः पंच द्वादश प्रत्ययातिगैः । जिनैः पंचद्श शोक्ताः क्रमतः पंचविंशतिः ॥ १६ ॥ सामान्येन विशेषेण मौलिकाः प्रत्ययाः बुधैः । गुणस्थानेषु सर्वेषु योजनीया यथागमम् ॥ १७॥ मिथ्यात्वयुजि चत्वारी निर्मिथ्यात्वा गुणत्रये। विरत्यविरतिर्मिश्रा देशे हो गुणपंचके ॥ १८॥ गुणानां त्रितये योगः केवलः प्रत्ययः स्मृतः । अन्तिमः प्रत्ययातीतः कर्मकश्वनिकर्त्तनः ॥ १९ ॥ द्शत्रसविरत्याढ्या स्थावराविरतिर्मता। सार्द्धे योगकपायाभ्यां संयतासंयते त्रयः ॥ २० ॥

नानैकसमयेप्येते नानैकप्राणभागिनाम् । गुणस्थानेषु सर्वेषु प्रथमाः प्रत्यया मताः ॥ २१ ॥ तदित्थम्-४।३।३।३।३।२।२।२।२।१।१।०। उत्तरप्रत्ययानाह-आद्यं सांशियकं ज्ञेयं प्रतीपाज्ञानिक परे । विनयैकान्तिके चान्ये मिथ्यात्वं पंचधा मतम् ॥ २२ ॥ सर्वज्ञेन विरागेण जीवाजीवादि भापितम् । सत्यं न वेति संदेहस्तत्र सांशयिकं स्मृतम् ॥ २३ ॥ केवली कवलाहारः सग्रन्थो मोक्षसाधकः। जीवविध्वंसनं धर्मो विपरीतिमदं विदुः ॥ २४ ॥ हिताहितापरीक्षायामाज्ञानिकमुदाहृतम् । सर्वेषु देवधर्मेषु साम्यं वैनयिकं मतम् ॥ २५ ॥ इद्मेवेत्थमेवेति सर्वथा धर्मधर्मिणोः। ग्राहिका श्रेमुपी प्राज्ञैरैकान्तिकमुदाहृतम् ॥ २६ ॥ जीवानां हिंसने पण्णामिन्द्रियाणामयंत्रणे । द्वादशाविरतिर्भेदा गदिता गतकरमषेः ॥ २७ ॥ चत्वारो मनसा योगाश्रत्वारो वाचिका मताः। कोविदैः कायिकाः सप्त योगाः पंचद्शेत्यतः ॥ २८ ॥ तैजसेन यतः कर्म वध्यते न न जीर्यते । तैजसो न ततो योगो गीयते योगवेदिभिः ॥ २९ ॥ सदा निरूपभोगस्य क्षण एको जघन्यतः । उक्ता प्रकर्षतस्तस्य षट्षष्टिः सागरा स्थितिः ॥ ३० ॥ कषायाः षोडश प्राज्ञैनोंकषाया नवेरिताः। ईपद्भेदो न भेदोऽस्ति कपायाः पंचविंशतिः।। ३१।।

समुदिताः ५७। गुणेष्वेतानाह— प्रथमे पंचपंचाशत् पंचाशत्यत्ययाः परे । त्रिचत्वारिंशद्न्यत्र पट्चत्वारिंशद्न्यतः ॥ ३२ ॥ सप्तत्रिशचतुर्द्धिद्वयुक्ता विश्वतयस्त्रिषु । योडशैंकैकनिर्भुक्ता यावत्ते नवमे दश ॥ ३३ ॥ दश सक्ष्मे नव प्रोक्ताः प्रशान्तक्षीणयोर्द्वयोः । सयोगे सप्त निर्योगः प्रतीतः प्रत्ययोज्झितः ॥ ३४ ॥ इति नानाक्षणेष्वेते नानाजीवेषु कोविदैः । उत्तराः प्रत्यया नेया गुणस्थानेषु यत्नतः ॥ ३५ ॥ तदेवम्-अप्रसु गुणस्थानेषु ५५।५०।४३।४६।३७।२४।२२। अनिवृत्तौ १६।१५।१४।१३।१२।११।१०। सूक्ष्मादिषु पंचसु १०।९।९।७।०। तत्प्रकारः सच्यते-

आहारकद्वयोना मिथ्यादृष्टी, ते मिथ्यात्वपंचकहीनाः सासने, प्रथमकषायचतुष्कवैक्तियिकौदारिकमिश्रकार्मणहीना मिश्रे, वैक्तियिकौदारिकमिश्रकार्मणयुक्ताश्रतुर्थे, वैक्तियिकद्वयौ-दारिकमिश्रकार्मणद्वितीयकषायचतुष्कत्रसाविरतिहीनाः पंचमे, तृतीयकपायचतुष्कैकाद्याविरतिहीना आहारकद्वययुक्ताः षष्टे, आहारकद्वयद्दीनाः सप्तमाष्टमयोः, हास्यादिषद्वेन पंढवेदेन

१ एकजीवस्य सर्वे प्रत्ययाः एकदैव न सम्भवन्ति । बहुषुजीवेष्वे-कक्षणे, एकजीवस्य च अनेकक्षणेषु सम्भवितुमर्हन्ति । २ अनिवृत्तिकरण-भागेषु ।

स्त्रीवेदेन पुंचेदेन क्रोधेन मानेन मायया हीनाः क्रमेण सप्त-स्वनिवृत्तिक्षणेषु, सक्ष्मे त एव दश्च, लोमहीनाः शांतक्षीण-योर्नव, आद्यंतमनोवचनौदारिकद्वयकार्मणाभिधाः सप्तः प्रत्ययाः सयोगे।

मार्गणायां प्रत्ययाः दीयन्ते— पंचाशद्दित्रिकैकाग्रा स्वस्तिर्यक्श्वाभ्तरीतिषु । तृगतौ पंचपंचाशन्मार्गणास्वपरास्वपि ॥ ३६॥

|         |        |           |              |               | 7 11                                   |             |
|---------|--------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------------|-------------|
| नरक     | तियं.  | मन्द्य    | देव.         | 1 ====        | . 20                                   | -           |
| 49      | 43     | ابن       | 45           | एकें.         | द्दीन्द्रि.                            | त्रीन्द्रि. |
| चतु.    | ų.     | Į g.      |              | 1 36          | 1 X0                                   | 89          |
| 45      | 40     | 36        | अप्          | तेजो          | वायु                                   | व.          |
| त्रस    | स. म.  |           | 3 <          | 3 <           | ३८                                     | 36          |
| 40      | 83     | अस. म     | ਰ. ਸ.        | अनु. म        | स. व.                                  | अ. व.       |
| उ व.    |        | 1 23      | 2.5          | ¥3            | 8.4                                    | ¥3          |
| *3      | अ. व.  | ओ. का.    | ओ.मि.का.     | वे. का.       | वै. मि.का.                             | -           |
| आ.मि.का | 83     | 8.3       | ¥3           | ×3            | ************************************** |             |
|         | 1      | स्री.     | ġ.           | नपुं.         |                                        | 98          |
| 95      | 1 83   | ५३        | 40           | બુધ્યું.<br>અ | क्रो.                                  | मा.         |
| माया    | लोभ    | कुमाति    | कुथुत        |               | ४५                                     | 24          |
| ४५      | ४५     | 44        | ५५           | विभं.         | मति.                                   | 꿕.          |
| अव.     | मनः    | केवल.     | सामा.        | 45            | 25                                     | re !        |
| 86      | 20     | 9         |              | छेदो.         | पारे.                                  | 퓎.          |
| यथा.    | संयमा. | असंय.     | 58           | 52            | 35                                     | 90          |
| 9 4     | 30     | 44        | चक्षु. द्. अ | चक्षु. अव.    | के. द.                                 | स्र.        |
| नोल.    |        | 3         |              | 10 86         | 0                                      | 44          |
| 44      |        |           | . 5.         | भव्य.         | अभ. । 3                                | गोप.        |
| वेद्क , |        | 10 40     |              | 40            | A. a.                                  |             |
| *       |        | सा. मिश्र | मि.          | सं. अ.        |                                        | 58          |
|         | - 1    | 0 X3      | 44 1         | 14 84         |                                        | मना .       |
|         |        |           |              |               | । ५६ । ४                               | 3           |

तत्प्रकारः स्च्यते----

स्त्रीपुंवेदादारिकद्वयाहारकद्वयोना नरकगत्यां ५१, वैक्रि-यिकद्वयाहारकद्वयोनास्तिर्यग्गत्यां ५३, वैक्रियिकद्वयोनाः नृगत्यां ५५, नपुंसकवेदै।दारिकद्वयाहारकद्वयोना देवगत्यां ५२, रसन्घाणच्युःश्रोत्रमनः स्त्रीपुंवेदसर्वमनोवचोयोगवैकि-यिकाहारकद्वयोना एकाक्षेपु ३८, त एवांत्यभाषारसनाभ्यां . सह द्रचक्षे ४०, घाणेन सह ज्यक्षे ४१, चक्षुपा सह चतुरक्षे ४२, त्रसपंचाक्षयोः सर्वे ५७, एकाक्षोक्ताः स्थावरेषु ३८, विमुच्याहारकद्वयं शेषेपुँ निजं निजं हित्वा शेपहीनाः ४३. संच्वालस्त्रीनपुंसकद्वयहीननोक्तपायनिजयोगा आहारकद्वये <sup>ड</sup>१२, स्त्रीपंढवेदयोराहारकद्वयहीनाः <sup>४</sup>५५, पुंवेदे सर्वे <sup>४</sup>५७, निजहीनान्यकपायद्वादश्वकोना क्रोधादिषु ४५, मत्यज्ञान-श्रुताज्ञानयोराहारकद्वयहीनाः ५५, वैक्रियिकौदारिकमिश्र-कार्मणाहारकद्वयोना विभंगे ५२, ज्ञानत्रये मिथ्यात्वपंचका-नंतातुर्वधिहीनाः ४८, नवाद्ययोगसंज्वालस्त्रीपंदहीननोकपाया मनःपर्यये २०, आद्यंतमनोवचनौदारिकद्वयक्तर्मणाः केवल-ज्ञाने ७, संज्वालनोकपायवैकियिकद्वयौदारिकमिश्रकार्मणही-नैकादश योगाः सामायिकछेदोपस्थापनयोः २४, आहारक-

१ अनुमयवचनयोगः । २ योगेषु । ३ आहारकयोगिनाम् न स्त्रीनपुं-सकवेदोदयः तटुक्तं छहगुणं वा हारे ण श्रीणितयसंद्वयीवेदं ॥३१६॥ गो.क. । ४-५ स्त्रीवेदादिमार्गणासु स्वान्यवेदद्वयीदयामावात् ५५ स्थाने ५३, ५७ स्थाने च ५५ भवितव्यम् अथवा द्रव्यवेदापेक्षया ज्ञातव्येयम् रचना किन्तु न वेदमार्गणायाम् द्रव्यवेदस्यापेक्षाऽस्माभिः कुत्रचिद्वष्टेतिसर्वविचार-णीयम् । ६ वेक्रियकामित्र ।

इयहीनास्ते परीहारे २२, नवाद्ययोगान्त्यलोभाः सक्ष्मे १०, अंत्यलोभोनौदारिकमिश्रकार्मणयुक्ता यथाख्याते ११, नव-नोकपायनवाद्ययोगाष्टांत्यकपायत्रसासंयमोनाखिलासंयमाः सं-यमासंयमे ३७, असंयमे आहारकद्वयहीनाः सर्वे ५५, चक्षुर्द-र्शनाचश्रुर्दर्शनयोः सर्वे ५७, ज्ञानत्रयमाविनोऽवधिदर्शने ४८, केवलज्ञानमाविनः केवलद्शीने ७, आद्यलेश्यात्रये आहारक-इयहीनाः ५५, अंत्यलेक्यात्रये सर्वे ५७, भन्ये सर्वे ५७, अभन्ये आहारकद्वयहीनाः ५५, मिथ्यात्वपंचकानंतानुवंधि-चतुष्टयाहारकद्वयहीना औपशामिके ४६, आहारकद्वयाधिका चेदकक्षायिकयोः ४८, मिथ्यात्वपंचकाहारकद्वयहीनाः सासने ५०, मिथ्यात्वपंचकाहारकद्वयानंतानुवंधिवैक्रियिकौदारिकमि-श्रकार्मणहीनाः मिश्रे ४३, आहारकद्वयहीनाः मिध्यात्वे ५०, संज्ञिनि सर्वे ५७, असंज्ञिनि औदारिकद्वयासत्यमृपाभापेतर-योगहीनाः ४५, आहारके कार्मणहीनाः ५६, अनाहारके कार्मणहीनसक्लयोगहीनाः ४३।

उत्तराः प्रत्ययाः प्रोक्ताः मार्गणास्विखिलास्विति । इदानीमिति कथ्यन्ते ते गुणेषूत्तरोत्तराः ॥ ३७ ॥ जधन्याः प्रत्ययाः प्रोक्ता द्वयोर्दर्शनवद्द्वयोः । एकत्राष्ट त्रये पंच द्वये द्वावेककस्वये ॥ ३८ ॥ अष्टादशादितः सप्तदशयोडशकं द्वयोः । चतुर्दश त्रये सप्त त्रिद्वयेकैकैककाः क्रमात् ॥ ३९ ॥

१ असंज्ञिनः स्त्रीपुंवेदोद्यामावात् कार्माणयोगस्यसद्भावाच ४४४ प्रत्यय सद्भावो ज्ञायते इति विचारणीयं ।

उत्कृष्टाः प्रत्यया जीवमेकं प्रत्युत्तरोत्तराः । गुणस्थानेषु विज्ञेयाः नानैकसमयं प्रति ॥ ४० ॥ तदित्थम्—

ज. १० १० ९ ९ ९ ८ ५ ५ ५ ५ २ २ १ १ १ १ १ ० उ. १८ १७ १६ १६ १४ ७ ७ ७ ३ २ १ १ १ १ ०

कालमावलिकामात्रं पाकोऽनंतानुवंधिनाम् । जंतोरस्ति न सम्यक्त्वं हित्वा मिथ्यात्वयायिनैः ॥ ४१ ॥ सम्यक्त्वतो न मिथ्यात्वं प्रयातोऽन्तर्भ्रहूर्त्तकम् । मिथ्यात्वतो न सम्यक्त्वं शरीरी याति पंचताम् ॥ ४२ ॥

ज्ञचन्याः प्रत्ययाः ज्ञेयाः गुणस्थानेषु कोविदैः।
प्रकृष्टमध्यमेः सार्द्धं क्रमेणेति यथागमम् ॥ ४३ ॥
एकद्वित्रिचतुःपंच पर् संयोगेन कायिकाः ।
गुणकारा भवेयुर्ये ते पर्पंचद्शादयः ॥ ४४ ॥
अनुलोमविलोमाभ्यामेकेकोत्तरद्वद्धितः ।
एकद्वित्र्यादिसंयोगे विनिक्षिप्य पटीयसा ॥ ४२ ॥
पूर्वकेन परं राश्चि गुणियत्वा विलोमतः ।
क्रमादेकदिकरंकैमीजिते लभ्यते फलम् ॥ ४६ ॥
तिदित्थं—६ | ४ १ १ १ १ ।
रिश्व ४ ४ १ ६

र्रूंच्याः गुणकाराः—६। १५। २०। १५। ६। १।

१ मिथ्यात्वे गमनशीलस्य । २ मृत्युम् । ३ सन्मुखपराङ्मुखाभ्यां । १ दिकलं । ५ उपरित्थांकेषु विलोमाः, अधःस्थांकेष्वनुलोमाः । ६ यत्र चट्टं भवति राशो तत्रेककं गृह्यते, यत्र पंचदशकाक्षरं तत्र दिकं गृह्यते, यत्र विंशातिर्भवति तत्र राशो त्रिकं भवति, यत्र पंचदशकं तत्र चतुष्कं, पत्र (शेषमग्रे प्रष्टे

एकत्रिपंचषट्पट्पट्चतुस्त्र्येकांकभूषितैः । आनेया नवाभेः कुटैर्भगा मिध्यादशो बुधैः ॥

कू १। कू ३ । कूट ५ । कूट ६ । कूट ६ । कूट ६ । क्ट ४। क्ट ३। क्ट १। काय १, अनंतानुवंधि ०, भय ०, योग १०। एते दश जघन्यप्रत्ययाः ।

मिथ्यात्वमिन्द्रियं कायः कपायैकतमत्रयम् । एको वेदो द्वियुग्मैकं दश योगैककः परः ॥ ४७ ॥

१। १। १। ३। १। २। ०। १। पिंडिताः १०।

अत्र पंचानां मिथ्यात्वानामेकतमस्योदयेऽस्तीत्येको मि-ध्यात्त्रप्रत्ययः, वण्णामिन्द्रियाणामेकतमेन पण्णां कायानामे-कतमस्य विराधने द्वावसंयमप्रत्ययौ, प्रथमचतुष्कहीनानां चतुर्णी कपायाणामेकतमत्रिकोद्ये त्रयः कपायप्रत्ययाः, त्रयाणां वेदानामेकतमोदये एको वेदप्रत्ययः, हास्यरतियुग्मा-रतिशोकयुग्मयोरेकतरोदये द्वौ युग्मप्रत्ययौ, आहारकद्वयमि-श्रत्रयहीनानां द्ञानां योगानामेकतमोदये एको योगप्रत्ययः। एवमेते मिध्याद्दष्टेरेकत्र समये जघन्यत्रत्ययाः दश । १० । सत्रयोदशयोगस्य सम्यग्दर्शनधारिणः। मिथ्यात्वग्रुपयातस्य शान्तानंतानुबंधिनः ॥ ४८ ॥

षट्कं तत्र पंचकं, यत्रेककं तत्र षट्कं गृहाते । तद्यथा ६÷१=६ । ६×५=३०, १×२=२, ३०÷२=१५ | ६×प×४=१२०, १×२×३=६, १२०÷६= २० | ६×५×४×३=३६०, १×२×३×४=२४, ३६०÷२४=१५। **६×५×४×३×२=७२०, १×२×३×४×५=१२०, ७२०÷१२०=€ | \&X\XXXXXX\Z=U\?**0, \\X\XXXXXXX\&=U\?0, U\?0+U\?0-=8 1

पाकोनाविलकां यसादस्त्यनंतानुवंधिनाम् । ततोऽनंतानुवंध्यूनकपायप्रत्ययत्रयम् ॥ ४९ ॥ असो न स्रियते यस्मात्कालमंतर्भ्रहूर्त्तकम् । मिश्रत्रयं विना तस्माद्योगिकाः प्रत्ययाः दश् ॥ ५० ॥

मिथ्यात्वपंचर्केद्रियपद्वकायपद्वकपायचतुष्कवेदत्रययुग्मद्ध-ययोगद्शक्कंकतमभंगाः ५×६×६×४×३×२×०×१०=४३-२०० परस्पराभ्यस्ताः।

सामान्यस्य विशेषस्य संख्यायाः कृट्युच्यते । चतुर्थे गुणकारस्य मंगराशेश्व पंचमम् ॥ ५१ ॥ गुणस्थानेषु सर्वेषु कृटस्थानेषु पंचसु । आनेयाः सकलाः भंगाः विज्ञाय प्रत्ययस्थिताः ॥ ५२ ॥

गुणकारकृटं सामान्यकृटाकारेण विरचितं विशेषकृटं संख्यागुणकारकृटं भंगराशिकृटम् । ४३२०० ।

| सामान्यक्टम्   | विशेषकूटामद     | गुणकारक्ट | संख्यावृ | टं         |
|----------------|-----------------|-----------|----------|------------|
| १५             | 30              | १०        | 3        | यो.        |
| ē.             | 0               | •         | 6        | भ.         |
| . <b>२-</b> २  | २-२             | २         | २        | हा.        |
| 8-8-8          | 8 3 3           | ą         | 8        | वे.        |
| <i>8-8-8-8</i> | <b>३-३-३-</b> ३ | 8         | Ą        | क्रो.      |
| 8-8-8-8-8-8    | 3 2 2 2 3 3     | Ę         | 8        | का         |
| 8-8-8-8-8-8    | 888888          | Ę         | 2        | <b>ġ</b> . |
| 3-5-5-5-5      | 2222            | 4         | 8        | मि.        |

दशिमः प्रत्ययमिंध्यादृष्टिर्वभाति पोडश । अर्पिताः मकृतीरेतैर्जघन्येनेति दशितम् ॥ ५३ ॥

# इत्थमेकादशादीनां विधातच्या प्ररूपणा । अत्ययानां पटीयोभिरवबुध्य यथागमम् ॥ ५४ ॥

| एकाद्श:का | अन. | म. | ्यो• |
|-----------|-----|----|------|
| 2         | •   | 0  | १०   |
| 2         | 8   | 0  | १३   |
| 8         | 0   | 8  | 80   |

| ₹.        |   | गु | _ | ŧi. | गु | ŧi. | गु. |
|-----------|---|----|---|-----|----|-----|-----|
| यो.       | 9 | 9  | 0 | 9   | 93 | 9   | 90  |
|           | Ì | भ  | 0 |     | ਮ. | 9   | ्र  |
| हा.       | ર |    | 3 | २   | 3  | 3   | २   |
| वे.       | 9 |    | 3 | 9   | 3  | ۹   | 3   |
| क.        | 3 |    | X | *   | *  | 3   | 8   |
| इं<br>मि. | 9 |    | ٤ | 9   | Ę  | 9   | Ę   |
| ਸਿ,       | ٩ |    | 4 | 9   | 4  | 9   | 4   |
| काय       | 3 | 9  | 4 | 3   | ६  | 9   | ٤   |



### द्वाद्शः

#### संख्या

| آ | का.          | अन्. | भ. | यो. | ٦ |  |  |
|---|--------------|------|----|-----|---|--|--|
|   | 2            | 0    | 9  | 90  | I |  |  |
| 1 | 3            | 9    | 0  | 93  | ١ |  |  |
| 1 | 3            | 0    | 9  | 90  | ١ |  |  |
| 1 | 9            | 9    | 9  | 93  |   |  |  |
| 1 | 9            | ٥    | 2  | 90  |   |  |  |
|   | ँ इयं चूलिका |      |    |     |   |  |  |

| यो १   | यो १  | यो १ | यो १ | यो १ |
|--------|-------|------|------|------|
| भ०     | भ ०   | म १  | भ १  | भ२   |
| हा २   | हा २  | हा २ | हा २ | हा २ |
| वे १   | वेद १ | वे १ | वे १ | वे १ |
| क्रो ३ | को ४  | को ३ | को ४ | को ३ |
| इं १   | इं १  | इं १ | इं 🤋 | इं १ |
| मि १   | मि १  | मि १ | मि १ | मि १ |
| का ३   | का २  | का २ | का १ | का १ |

| सर्वे मिलिताः | ĺ |
|---------------|---|
| 982000        |   |
| 336000        | l |
| 997320        | ١ |
| ६५५९२०        | ١ |
| 192           | - |

|    | गुणाकार: |     |     |    |  |  |
|----|----------|-----|-----|----|--|--|
| 90 | 93       | 90  | 9 3 | 90 |  |  |
| भ० | भ०       | ए २ | ए २ | ×  |  |  |
| 2  | 2        | 2   | २   | 7  |  |  |
| 3  | 3        | 3   | 3   | 3  |  |  |
| ¥  | 8        | *   | 8   | ४  |  |  |
| Ę  | Ę        | Ę   | Ę   | દ્ |  |  |
| 4  | 4        | 4   | 4   | ष  |  |  |
| २० | 194      | 94  | Ę   | ٤  |  |  |

# त्रयोदशः ।

| का.                                 | अन.                                    | 꿕.                                                                                | यो.                  |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| *                                   | •                                      | 0                                                                                 | 9 0                  |      |
| 3                                   | 9                                      | •                                                                                 | 93                   | Ì    |
| 3                                   | 0                                      | 9                                                                                 | 90                   |      |
| ર                                   | ٩                                      |                                                                                   | 93                   |      |
| 2 2                                 | 0                                      | 9 2 1                                                                             | 30                   |      |
| 9                                   | 9                                      | 2                                                                                 | 93                   |      |
| यो १                                | यो १                                   | यो १                                                                              | यो १                 | 919  |
| भ०                                  | भ०                                     | म१                                                                                | म १                  | २२   |
|                                     | हा २                                   |                                                                                   | हा २                 | २ २  |
| हा २                                | वे १                                   | वे १                                                                              | हा २                 | 9 9  |
| हा <b>२</b><br>वे १<br>को ३<br>इं भ | को४                                    | 高<br>幸<br>ネ<br>京<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | को ४<br>इं १<br>मि १ | 3 X  |
| इं १                                | इं १                                   | <b>\$ 9</b>                                                                       | इं १                 | 99   |
| मि. १                               | <b>育 9</b><br>南 8<br>京 9<br>京 9<br>日 9 | मि १                                                                              | मि १                 | 19 9 |
| का                                  | का 3                                   | का ३                                                                              | का २                 | 1    |

|                                                                                    |    |    | 93  |     | 93  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--|
| म∘                                                                                 | भ० | ए२ | ए २ | दो× | दो× |  |
| 3                                                                                  | ર  | 2  | 2   | 2   | २   |  |
| 3                                                                                  | 3  | 3  | 3   | 3   | ą   |  |
| m/ *                                                                               | *  | ¥  | 8   | 8   | 8   |  |
| 8                                                                                  | Ę  | Ę  | ٤   | Ę   | Ę   |  |
| 3                                                                                  | 4  | 4  | 4   | ٧   | 4   |  |
| 9 %                                                                                | 20 | 20 | 94  |     | -   |  |
| १५ २० २० १५  १५  ६<br>सर्वे मिलिताः<br>१०८०००<br>१८७२००<br>२८८००<br>१८०००<br>५६१६० |    |    |     |     |     |  |
|                                                                                    | 90 | २८ | 95  | ٠   |     |  |
| 93                                                                                 |    |    |     |     |     |  |

# चतुर्दशः ।

| おイメメラ       | अ<br>•<br>•<br>• | म<br>• • <del>१</del> | यो<br>१०<br>१२<br>१०     | यो १ । हा वे की ३           | भ °<br>हा २<br>वे १<br>को °  | म. १<br>हा. २<br>वे. १ | म. १<br>हा. २<br>वे. १<br>को.४ | म २<br>हा २<br>वे १<br>क्राँ ३ | ये १२१                       |
|-------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| מא נוזר נאר |                  | 20 00 00              | d 3<br>d 3<br>d 3<br>d 3 | क्रो ३<br>इ<br>मि १<br>का ५ | को ४<br>इं १<br>मि १<br>का ४ | <b>इं.</b> 9           | इं. १<br>मि. १                 | -                              | को ४<br>इं १<br>मि १<br>का २ |

| 90 | 93 | 90  | 93  | १०  | 93  |
|----|----|-----|-----|-----|-----|
| भव | भ∘ | ए २ | ए २ | दो× | दो× |
| 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | ?   |
| 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 8  | *  | ¥   | ¥   | ¥   | ¥   |
| Ę  | Ę  | Ę   | Ę   | Ę   | Ę   |
| 4  | ષ  | 4   | ч   | ч   | 4   |
| 8  | 94 | 94  | २०  | २०  | 94  |



# पश्चद्शः ।

| 4 |     |    | -  | ᠸ.  |
|---|-----|----|----|-----|
| , | का. | अन | 꿕. | यो. |
| 1 | Ę   | ٥  | 0  | 90  |
| 1 | 4   | 9  | 0  | 93  |
| 1 | 9   | ۰  | 9  | 90  |
|   | *   | 9  | 9  | 93  |
| 1 | ४   | ٥  | 3  | 90  |
| 1 | 3   | 9  | ર  | 93  |

| 90 | 93 | 9,0        | 93  | 90  | 93  |
|----|----|------------|-----|-----|-----|
| -  | -  |            |     | 55  | 5   |
| 4. | म. | <u>ए २</u> | ए २ | ξIX | 317 |
| વ  | 2  | :3         | 3   | 3   | 3   |
| 7  | *  | ٤.         | Έ.  | 34  | M   |
| 8  | *  | ¥          | ¥   | *   | 8   |
| Ę  | Ę  | i,         | G¢. | œ   | Ę   |
| وع | ч  | 4          | ٧   | 4   | 4   |
| ٩  | Ę  | Ę          | 94  | १५  | २०  |

| 9700          | 1 |
|---------------|---|
| ५६१६ •        | ١ |
| CÉRNO         | 1 |
| 50000         |   |
| 90000         | 3 |
| 150500        |   |
| सर्वे मिलिताः |   |
| ७२५७६०        |   |
| 94            |   |

|                                                    | पोडग्रः ।                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| का. अन. भ. यो.<br>६ ० १ १०<br>५ ९ १ १३<br>५ ० २ १६ | 10 93 90 93<br>ए र ए र दी×दी×<br>२ २ २ २ २<br>३ ४ ४ ६<br>६ ५ ५ ५ ५ | सर्वे मिलिताः—<br>११२३२०<br>११२३२०<br>१४०४००<br>३१०३२० |
|                                                    | सप्तद्यः।                                                          |                                                        |
| का अभियो<br>६९९९१३<br>६०२९०<br>५९९२९३              | 93 90 93<br>U X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                | सर्वे मिलिताः—<br>१८७२०<br>७२००<br>५६१६०<br>८२०८०      |

का ६ । अ १ । भ २ । यो १३ । मिथ्यात्वमिन्द्रियं कायाः पट् कपायचतुष्टयम् । वेदो द्वियुगलैकं भीयुग्मं योगो दशाष्ट च ॥ १।१।६।४।१।२।२।१। मिलिताः १८ ।

पंचानां मिध्यात्वानामेकतमः, पण्णामिन्द्रियाणामेकतमेन पद्मायविराधने सप्तासंयमत्रत्ययाः, चतुर्णी कपायाणामेकतम-चतुष्कोदये चत्वारः, एकतरो वेदः, एकतरयुगलं, भयजुगु-प्साद्दयं, आहारकद्वयं विना त्रयोदशानां योगानामेकतमः। एवमेतेश्टादशोत्कृष्टप्रत्ययाः १८।

मिथ्यात्वपंचकेन्द्रियपट्टॅंककायकपायचतुष्कवेदत्रयहास्या-दियुग्मद्वयमयजुगुप्सेकत्रयोदशयोगा भंगाः। ५।६।१। ४।३।२।१।१३। परस्पराभ्यस्ताः ९३६०। मिथ्या-दृष्टेः सर्वे मंगा मिलिताः ४१६३७६० ।

सासादनो यतो जातु श्वस्रभूमि न गच्छति । मिश्रे वैक्तियिके योगे खीं पुवेदद्वयं ततः ॥ योगेर्द्वादशिस्तस्मान्मिश्रविक्रियिकेण च। त्रिभिर्द्धाभ्यां च चेदाभ्यां तस्य भंगप्रकल्पना । संस्थाप्य सासनं द्वेघा योगवेदैर्यथोदितेः। गुणवित्वाऽखिलाः भंगास्तस्यानेयाः यथागमम् ॥

का. १। अन. १। म. ०। यो १२। (१)। ०। १। १।४।१।२।०।१। मिलिताः १०। एतेपामेते। ०।६।६।४।२।०।१२। अन्योन्यगुणा भंगाः १०३६८ । मिश्रवैकियिकयोगे यतः सासना नरकं न गच्छित ततो देवेषु स्त्रीपुंवेदयोरेते। ०।६।६।४।२। २।०।१। अन्यान्यगुणाः ५७६। एते १०३६८ एते च ५७६ मिलिताः जघन्याः १०९४४।

एकादशः।

|                |       | वे. मि. |      | वे.मि. |
|----------------|-------|---------|------|--------|
|                | 92    | 9       | 45   | 9      |
| का. अन.। म. यो | म∘    | भ∘      | यं २ | ए२     |
| २ १ ७ १२ इ     | ર     | ą       | 3    | ş      |
| 9 9 9 9 9 9    | ş     | ર       | ŧ    | 5      |
|                | ٣     | 8       | X    | ¥      |
|                | ٤     | ٤       | ê,   | ٤      |
|                | र५९३० | 9220    | २०७६ | 9942   |

त्तर्वे मिलिताः-

### (90)

### द्वादशः।

|                |    | 4. 14. |
|----------------|----|--------|
|                | 97 | ξ      |
| का. अन. भ. यो. | भ0 | 710    |
| 2 9 9 179      | 2  | 7      |
| 9 1 2 829      | W  | ર      |
|                | *  | 8      |

|    | वे. मि.                 |     | वे. मि. |      | वे. मि.    |
|----|-------------------------|-----|---------|------|------------|
| 97 | ξ                       | 92  | 9       | 92   | 9          |
| भ० | <b>40</b>               | ए २ | ए २     | धं∫× | दो×        |
| 9  | 7                       | ર   | 2       | २    | 7          |
| A. | ર                       | ş   | 3       | 3    | ર          |
| *  | ٧                       | ٧   | ٧       | 8    | *          |
| 84 | Ę                       | Ę   | Ę       | ٤    | Ę          |
| २० | २०                      | 94  | 94      | Ę    | Ę          |
| 3  | ३४५६० ५९८०<br>१९२० २८८० |     |         | 1    | ३६८<br>१७६ |

# त्रयोदशः ।

|   |               |     | i  |    |   |
|---|---------------|-----|----|----|---|
| 1 | ₹ <b>7</b> 1. | अन. | મ, | यो |   |
| 1 | x             | 9   | C  | 93 | 9 |
| 1 | 3             | 9   | 3  | 93 | 9 |
|   | ٦,            | 9   | 2  | 33 | 9 |
|   |               |     |    |    |   |
|   |               |     |    | •  |   |

|    | वै. भि.   |     | व मि. |     | वे.मि. |
|----|-----------|-----|-------|-----|--------|
| 93 | 9         | 92  | 9     | 92  | ٩      |
| भ० | শ•        | ए २ | ए २   | दो× | दो×    |
| 2  | २         | ٠2  | 2     | ?   | 2      |
| 1  | २         | 3   | 3     | 3   | 3      |
| 1  | 8         | 8   | 8     | T   | *      |
| ٤  | Ę         | Ę   | Ę     | ξ   | Ę      |
| 94 | 94        | 50  | 30    | 94  | 94     |
| 13 | २५९२०     |     | ६९१२० |     | 1630   |
| -  | daro ścao |     | 9     | 770 |        |

सर्वे मिलिताः-

ए. २७३६० ए. ७२९६० ए. २७३६० १२७६८०

७ एं० सं०

# चतुर्दशः ।

|              |    | वे.मि. |     | वे.मि. |     | वे भि |
|--------------|----|--------|-----|--------|-----|-------|
|              | 97 | 9      | 97  | 9      | 93  | ٩     |
| का. अन भ यो. | भ० | भः     | ए ३ | ए २    | ₹IX | दो×   |
| 4 9 .0 979   | २  | 2      | 2   | 7      | 3   | Ş     |
| 12 9 9 95 9  | ₹  | >      | 3   | २      | ₹   | ર     |
| 3 9 5 95 9   | ٧  | 8      | 4   | 8      | R   | ٧     |
|              | Ę  | Ę      | ٤   | Ę      | Ę   | Ę     |
|              | ٤  | Ę      | १५  | 94     | 20  | 30    |
|              | 90 | ३६८    | 49  | < 20   | २५  | ५२०   |
|              | l  | 4196   | l s |        |     | . 3 - |

| मिहिना:-                  |  |
|---------------------------|--|
| 4059xx<br>4x050<br>4054xx |  |
| 138                       |  |

# पश्चदशः ।

|               |    | वे.मि. |    | वे.मि |     | वे.मि. |
|---------------|----|--------|----|-------|-----|--------|
|               | 92 | 4      | 92 | 9     | 92  | 9      |
|               | भ० | भ०     | ए२ | 65    | इोx | दो×    |
| का. अन. म. यो | 2  | ર      | 7  | ?     | 7   | ર      |
| £ 9 0 929     | 3  | 2      | 3  | ą     | 3   | 3      |
| 4 9 9 9 9     | ¥  | ٧      | *  | 8     | 8   | 8      |
| x 9 5 959     | Ę  | Ę      | Ę  | É     | Ę   | Ę      |
|               | 9  | 9      | Ę  | Ę     | 94  | 94     |
|               | 9  | 250    | 20 | ३६०   | २१  | 1990   |
|               | _  | ९६     |    | ११५२  | '   | 9280   |

| मिलिता:-               |   |
|------------------------|---|
| 9८२४<br>२१८८८<br>२७३६० |   |
| ५१०७२<br>१५)           | ] |

#### पोडशः।

|     |        |     | • •    |
|-----|--------|-----|--------|
|     | वे.मि. |     | वे.मि. |
| 9 २ | 9      | 97  | 9      |
| ए २ | ए २    | दो× | दो×    |
| 7   | 2      | 7   | ર      |
| 3   | 7      | 3   | ર      |
| ٧   | ¥      | 8   | ٧      |
| Ę   | Ę      | Ę   | Ę      |
| 9   | 9      | ٤   | Ę      |
| 3   | ४५६    | 9   | ३६८    |
| l_  | 952    |     | ५७६    |
|     |        |     |        |

मिलिताः--

3586 90548 98452

सप्तद्शः ।

| का. | अन. | भ. | यो. | _   |
|-----|-----|----|-----|-----|
| Ę   | ٩   | 3  | 92  | [7] |

|     | वै.मि. |
|-----|--------|
| 98  | 9      |
| दो× | दो×    |
| 2   | ર      |
| ą   | 2      |
| Y   | *      |
| Ę   | Ę      |
| ٩   | 9      |

तयोः १७२५ **९**६

मिलिताः |१८२४|

अमी सर्वे-४५९६४८ भंगाः।

इति सासादनभंगाः।

सम्यिङ्मथ्यादृष्टेः प्रत्ययभंगाः निरूप्यन्ते-

नव्मः।



मिलिताः-

| | | | |

## ( १०० )

### द्शमः ।

| का. | 꿔. | यो. |
|-----|----|-----|
| ج   | 0  | 9 0 |
| 9   | 9  | 90  |
|     |    |     |

| 90   | 90  |
|------|-----|
| ч. с | 6.2 |
| २    | २   |
| 3    | 3   |
| 8    | ¥   |
| Ę    | ξ.  |
| 94   | Ε   |

| HIA | ता:-              |
|-----|-------------------|
| 25  | 600               |
| 90  | €00<br>२८0<br>८८0 |
| 130 | 101               |

### एकादशः।

| 和. | 꿕. | यो. |
|----|----|-----|
| 3  | 0  | 90  |
| २  | 9  | ,90 |
| 9  | 2  | 90  |
|    |    | · · |





# द्वादशः ।



| 30 | 90  | 90    |
|----|-----|-------|
| भ० | άź  | दो×   |
| ર  | ર   | 3     |
| ર  | 3   | 3     |
| ¥  | 8   | 1 ~ [ |
| Ę  | ٤   | ١٤    |
| 94 | २ ० | 94    |
| -  | _   |       |

| मिलिताः — |
|-----------|
| २१६००     |
| 40500     |
| २१६००     |
| 90000     |
| 193       |

### ( १०१ )

# त्रयोदशः।

| का. | भ. | यो. |
|-----|----|-----|
| - 4 | ٥  | 90  |
| 8   | 9  | 90  |
| 1 3 | 2  | 90  |
| -   |    |     |

| 90 | 90  | 90  |
|----|-----|-----|
| भ० | ए ३ | दो× |
| ?  | Ş   | ર   |
| 3  | 3   | 3   |
| ٧  | ४   | ¥   |
| ٤  | દ્  | É   |
| Ę  | 94  | २०  |



# चतुर्दशः।

| Ï   | का | भ | यो |
|-----|----|---|----|
| I   | 8  | 0 | 90 |
| 1   | 4  | 3 | 90 |
| 1   | 8  | 3 | 90 |
| ••• |    |   |    |





### पंचद्शः ।



| 9 o | १ ०<br>दे।× |
|-----|-------------|
| ર   | 2           |
| 3   | ষ           |
| 14  | 8           |
| Ę   | ε           |
| 9   | ٤           |

#### पोडशः ।



इति सम्यञ्जिध्यादृष्टेर्भगाः प्ररूपिताः ।

अथ असंयतस्य मंगाः निरूपंते—
योगे वैक्रियिके मिश्रे कार्मणे च सुधाशिषु ।
पुंवेदः षण्ढवेदश्च श्वश्चे वद्धायुपः पुनः ॥ ५९ ॥
तिर्यक्ष्वोदारिके मिश्रे पूर्ववद्धायुपो मतः ।
मनुष्येषु च पुंवेदः सम्यक्त्वालंकृतात्मनः ॥ ६० ॥
तिर्यम्द्रीभ्यां तथैकेन वेदेनास्य प्रताडना ।
मंगानां दशिभयींगैद्द्रीभ्यांमेकेन च क्रमात् ॥ ६१ ॥

अस्यार्थः—चिरंतनचतुश्रत्वारिंशच्छतादिलक्षणं राशिं त्रिधा व्यवस्थाप्यैकंस्त्रिभिवेदैः, अन्यं द्वाभ्यां पुंनपुंसकवेदाभ्यां, परमेकेन नपुंसकवेदेन गुणितं, युगलेन गुणियत्वा, योगैरेकं दशिभः, अन्यं द्वाभ्यां वैक्रियिकामिश्रकार्मणाभ्यां, परमेकेन नौदारिकमिश्रेण गुणयेत्। तत एकीकरणे फलं भवति।

र क ल पुस्तकयोः " द्वाभ्यां योगेनैकेन च क्रमात् » इतिपाठः किन्त्वनेन छन्दोभङ्गः नार्थविशेषश्च । २ हास्यादियुगलेन ।

### नवमः ।

| 1             | ۱۹ ۰ | ३  | 9  |   |
|---------------|------|----|----|---|
|               | भ०   | भ० | भ० |   |
|               | २    | 2  | ર  |   |
| भ. यो यो. यो. | 3    | २  | 9  | ١ |
| 09029         | ¥    | *  | 8  | ١ |
|               | Ę    | Ę  | Ę  |   |
| •             | É    | Ę  | Ę  |   |

## मिलिताः— ११५२ २८८ १००८०

### दशमः।

|         |     |     | , |   |
|---------|-----|-----|---|---|
| का      | भ.  | यो. |   |   |
| 2       | 0   | 90  | 2 | 1 |
|         | 0   |     | , |   |
| <u></u> | 1 3 | 70  |   | 1 |

| 9. | 2  | 9  | 90  | 3   | 9   |
|----|----|----|-----|-----|-----|
| भ० | भ० | भ० | ए २ | ए २ | ए २ |
| 2  | 3  | ચ  | 2   | 2   | ٦   |
| 5  | ર  | 9  | 3   | 2   | 9   |
| 8  | *  | *  | *   | ٧   | 8   |
| Ę  | Ę  | Ę  | Ę   | Ę   | Ę   |
| 94 | 94 | 94 | Ę   | E   | Ę   |

मिलिनाः—

| २५२०० |
|-------|
| २०१६० |
| ४५३६० |

## एकादशः।

|               | la en l | 5   | -2.1 | 3    |
|---------------|---------|-----|------|------|
| का.           | भ.      | या. | या   | या.  |
| 3             | ٥       | 10  | २    | ١٩   |
| का.<br>३<br>२ | 9       | 90  | 2    | 9    |
| 9             | 2       | 90  | 5    | 9    |
| , ,           | , ,     | ,,, | ١,   | , 18 |

| 90'   | 3    | 9   | 10    | 2    | 9    | १०      | 2    | ٩        |
|-------|------|-----|-------|------|------|---------|------|----------|
| भ०    | भ०   | भ•  | ए २   | ए२   | ए२   | दो×     | दो×  | दो×      |
| २     | २    | 7   | 2     | વ    | 2    | 7       | 5    | 2        |
| 3     | 2    | ٩   | 3.    | २    | 1    | 3       | 7    | 9        |
| ٧     | *    | ¥   | ¥     | ¥    | ¥    | 8       | 8    | 8        |
| Ę     | É    | Ę   | Ę     | Ę    | 8    | Ę       | Ę    | <u> </u> |
| २०    | २०   | २०  | 94    | 94   | 94   | É       | Ę    | Ę        |
| २८८०० | 3680 | 360 | ¥3200 | ५७६० | 9880 | C \$ 80 | 9942 | २८८      |



### द्वादशः।

| का. | भ. | यो. | यो. | यो |
|-----|----|-----|-----|----|
| ¥   | 0  | 90  | 2   | 9  |
| 3   | 9  | 90  | 2   | 7  |
| 9   | २  | 90  | 2   | 9  |

| 90    | 7     | 9   | 90   | ર    | 9     | 90    | 2    | 9   |
|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|------|-----|
| भ०    | भः    | भ्० | ए २  | ए २  | ए २   | दो×   | दो २ | दो× |
| 7     | ર     | 2   | 2    | 7    | २     | 2     | ?    | 2   |
| 3     | 7     | 9   | 3    | 5    | 9     | 3     | ર    | 9   |
| 8     | 8     | 8   | 8    | ٧    | *     | *     | 8    | ጸ   |
| Ę     | É     | ٤   | ٤    | ŧ    | Ę     | ٤     | Ę    | É   |
| 94    | 94    | 94  | २०   | २०   | २०    | 94    | 94   | 94  |
| २१६०० | 13660 | ७२० | ५७६. | ७६८० | 19520 | २१६०० | 2550 | ७२० |



## त्रयोदशः।

| का. | म्. | यो               | यो. | यो. |
|-----|-----|------------------|-----|-----|
| 4   |     | यो<br><b>१</b> ० | 3   | 9   |
| 8   | 9   | १०               | 7   | 9   |
| 3   | ર   | 90               | २   | 9   |

| 90    | ] २     | ٦   | 90    | ર    | ₹    | 90    | 7    | 9     |
|-------|---------|-----|-------|------|------|-------|------|-------|
| भ०    | भ०      | भ०  | ए २   | ए २  | ए२   | दो ×  | दो×  | दो×   |
| २     | ે ર     | ર   | ર     | ર    | ર    | ર     | ર    | 3     |
| 3     | २       | 1   | 3     | 7    | 9    | 3     | २    | 1     |
| 8     | 8       | *   | *     | ¥    | 8    | *     | *    | *     |
| É     | Ę       | Ę   | Ę     | Ę    | Ę    | Ę     | Ę    | Ę     |
| Ę     | E       | ٤   | 94    | 14   | 94   | 70    | 20   | २०    |
| C É 8 | ० १ १५२ | 266 | ¥3200 | ५७६० | 9880 | 26600 | 3680 | 9 € 0 |



# चतुर्दशः।

| 1      | का,      | <b>ਮ</b> . | यो. | यो. | यो.           |
|--------|----------|------------|-----|-----|---------------|
| 7      | का.<br>६ | 0          | 90  | ર   | थो.<br>९<br>१ |
| - 1    |          | 9          | 90  | २   | 9             |
| al and | ¥        | 13         | 90  | 3   | ٩             |

| 90   | 3   | 9  | 90    | २     | 9   | 90    | 1 3  | 9   |
|------|-----|----|-------|-------|-----|-------|------|-----|
| ¥∘   | भ०  | भ∘ | ५ २   | ए २   | ए२  | दो ×  | दो × | दो× |
| 4    | ર   | 2  | 2     | 2     | ર   | 2     | २    | 2   |
| 3    | 7   | 9  | 3     | 7     | 9   | 3     | 7    | 9   |
| *    | 8   | *  | x     | ٧     | ٣   | *     | 8    | *   |
| Ę    | Ę   | ٤  | Ę     | Ę     | 24  | Ę     | Ę    | Ę   |
| ٩    | 9   | 9  | Ę     | É     | فر  | 94    | १५   | 94  |
| 9880 | 982 | 86 | १७२८० | ₹30 € | ५७६ | २१६०० | २८८० | ७२० |



## पंचदशः।

| का. | મ. | यो. | यो. | यो. |   |
|-----|----|-----|-----|-----|---|
| Ę   | ٩  | 90  | 3   | 9   | l |
| 4   | ર  | 90  | 1   | 9   | ı |
| -   |    | _   | _   |     |   |

| 90   | 7          | 9   | 90   | 7    | 9   |
|------|------------|-----|------|------|-----|
| ए२   | <b>ए</b> २ | ए २ | दो×  | दो×  | दो× |
| ર    | 3          | २   | 2    | 7    | ર   |
| 3    | 7          | 9   | 3    | ર    | 9   |
| 8    | *          | 8   | ٧    | ¥    | ४   |
| Ę    | Ę          | દ્  | Ę    | Ę    | દ્  |
| 9    | 9          | ٩   | Ę    | Ę    | Ę   |
| २८८० | 358        | ९६  | céro | 9942 | 326 |



#### षोडशः।

| का. | भ. | यो | यो. | यो. |
|-----|----|----|-----|-----|
| Ę   | 2  | 90 | 3   | 9   |

| १०<br>दो × | २<br>दो× | १<br>दो× |
|------------|----------|----------|
| ٠̈́२       | 2        | 2        |
| ₹          | 3        | 9        |
| 8          | ¥        | Y        |
| Ę          | 6        | Ę        |
| 9          | 9        | 9        |
| 9880       | 953      | 46       |

मिलिताः—

9 E = 0

एवं सर्वे मिलिताः ४२३३६० मंगाः भवन्ति ।

असंयतस्य भंगाः समाप्ताः ।

### देशसंयतस्याभिधीयन्ते—

ज्ञेयाः पैच दश प्राज्ञेः दश पंचैककः क्रमात्।
गुणकारविधानेन संयतासंयतस्थितेः ॥ ६२ ॥
५।१०।१०।५।१।

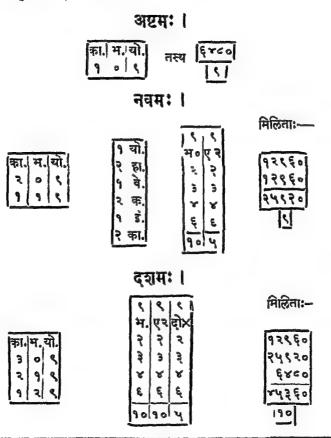

१ त्रसवधामावात् प्राणिवधस्यासंयुक्तभंगाः ५, द्विसंयोगिमंगाः १०, त्रिसंयोगिमंगाः १०, चतुःसंयोगिमंगाः ५, पंचसंयोगिमंगा १।

#### एकादशः।

| Ľ  |     |    |             |
|----|-----|----|-------------|
| भ  |     |    |             |
| :  | यो. | भ. | का,         |
| 3  | 3   | 0  | 8           |
| 8  | 5   | ₹  | 3           |
| Ę  | 5   | 7  | <u>اع</u> ا |
| 3. |     |    |             |
| ٧, |     |    |             |

मिलिना:—

द्वादशः।

| _   |    |     |
|-----|----|-----|
| का. | म, | यो. |
| 4   | D  | 9   |
| 4   | 9  | 9   |
| 3   | 7  | 3   |
|     |    |     |

मिलिता—

त्रयोदशः ।



| ı | 5   | 3   |
|---|-----|-----|
| ı | ए २ | दो× |
| I | 2 2 | 7   |
| ı | ₹   | 3   |
| I | *   | 8   |
|   | Ę   | Ę   |
| ľ | 9   | 4   |

मिलिता:-

२५९२ ६४८० ९०७२





१२९६

तस्य

सर्वे देशसंयतस्य भंगाः १६०७०४।

प्रमत्तमङ्गानाह----

आहारकद्वयं ज्ञेयं पुंचेदस्योदये ततः।
प्रमत्तस्य यतो नेदं निंद्यवेदोदये सति ॥ ६३ ॥
कर्त्तव्या नवभिद्धीभ्यां योगाभ्यां मंगकल्पना ।
त्रिभिरेकेन वेदेन द्वेषा संस्थाप्य स क्रमात् ॥ ६४ ॥
प्रमत्तस्य सर्वे मंगा ९२८ । तदित्थम्—

| यो. १ | 9   | २   | यो | ٠ ١  | 18  | २    |
|-------|-----|-----|----|------|-----|------|
|       | भ०  | 0   | भ  | . ?  | २   | २    |
| हा. २ | २   | २   | ह  | r. २ | २   | २    |
| वे. १ | રૂ  | 8   | हे | ī. 🤾 | 3   | 3    |
| क. १  | R   | 8   | व  | ۶. १ | 8   | R    |
| 4     | २१६ | +१६ |    | ६    | ४३२ | +३२  |
|       | २३  | १२  |    |      | 86  | ર્ ૪ |

२३२+४६४+२३२=९२८ अप्रमत्तापूर्वगुणद्वयभंगानाह—— चुंवेदाहारकद्वन्द्वविहीनः प्रक्रमः परः । प्रमत्तावस्थितः कृत्यो गुणस्थानद्वये परे ॥ ६५ ॥

तत्राप्रमत्तस्य तावत्सर्वे मंगाः अपूर्वस्य च,-

| a b a a a 13. 0 0 | a a u u a a l'a o o o | 0 0 0 0 0 0 0 | 大文·マラン OOO | २१<br>ज.<br>४३<br>म.<br>२१<br>इ. | e w w w 2 |  |
|-------------------|-----------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----------|--|
|                   |                       |               | अप्र       | मत्त<br>८६                       |           |  |

| 9 | 31 | 9 | 8   | 9 | 5   |   |
|---|----|---|-----|---|-----|---|
| २ | भ० | ٩ | ए २ | २ | दोX |   |
| 9 | ર  | Ş | 2   | 3 | 7   | l |
| ٩ | 3  | 1 | 3   | 9 | 3   | ١ |
| 4 | K  | 9 | · * | 9 | ४   | ۱ |
| 1 | 0  | Ę | 0   | U | 0   | ١ |
| ١ | 0  | 1 | •   |   | 0   | 1 |
|   | 0  | 1 | 0   | ŧ | ۰   |   |
|   |    |   |     |   |     | _ |

| 29  | Ę        |
|-----|----------|
| ज,  | স.       |
| 8:  | २        |
|     | , घ.     |
| 5,0 | Ę        |
|     | <u> </u> |
| अવૃ | र्वस्य   |
| < 9 | *        |

अनिवृत्तिगुणस्याह—
जवन्यो प्रत्ययो ज्ञेयो द्वाववेदानिवृत्तिके ।
संज्वालेषु चतुर्वेको योगानां नवक परः ॥ ६६ ॥
१ । १ । भंगाः । ४ । ९ अन्योन्याभ्यस्तौ ।
कपायवेदयोगानामैकैकग्रहणे सित ।
अनिवृत्तोः सवेदस्य प्रकृष्टाः प्रत्ययास्त्रयः ॥ ६७ ॥
मंगाः ४ । ३ । ९ अन्योन्याभ्यस्ताः १०८ ।
सक्ष्मसांपरायस्य भंगानाह—
एकः संज्वलनो लोभो योगानां नवके परम् ।
द्वावेव प्रत्ययो ज्ञेयो सक्ष्मलोभे मनीपिभिः ॥ ६८ ॥

१ कार्यः । २ अप्रमत्ते अपूर्वकरणे च । ३ संज्वलनकषायमध्ये एकः । नवयोगानां मध्य एकः । एवं द्वी जघन्यप्रत्ययौ आनिवृत्तेः । ४ जघन्यप्रत्य-योर्भगाः ३६, उत्कृष्टत्रयाणां १०८ सर्वे मिलिताः १४४ अनिवृत्तस्य ।

212131

श्चांतक्षीणकपाययोः प्रत्ययानाह— योगेष्त्रस्ति नवस्त्रेकः शान्तक्षीणकपाययोः। १।९।

अन्तिमद्रय आह,— सप्तस्त्रेकः सयोगेऽसी, १।७

नियोगः प्रत्ययातिगः ० ॥ ६९ ॥ प्रदोपविघ्नमात्सर्यनिह्नवासादनादयः। त्रंघस्य हेतवो ज्ञेयाः ज्ञानदर्शनरोधयोः ॥ ७० ॥ तितिक्षा त्रतिनां दानं भृतानामनुकम्पनम् । सरागसंयमः शौचसंयमासंयमः परः ॥ ७१ ॥ चात्सर्व्यं मृदुवादित्वं पापकर्मस्वनादरः। पुष्कलं कारणरेतैः सद्देद्यं कर्म वध्यते ॥ ७२ ॥ ञोकस्तपो वधो दुःखमाक्रन्दः परिदेवनर्म्। स्वान्योभयस्थितैरतैरसातं कर्म गृह्यते ॥ ७३ ॥ तपोधर्मागमस्वार्गसंघकेवलचक्षुपाम् । वञ्चात्यवर्णवादेन प्राणी दर्शनमोहनम् ॥ ७४ ॥ कपायोदयतस्तीत्रः परिणामो विनिन्दितः । द्वेघा चारित्रमोहस्य कर्मणो वंधकारणम् ॥ ७५ ॥ मिथ्यादृष्टिर्वतापेतो वहारंभपरिग्रहः। आयुर्वेध्नाति निःशीलो नारकं दुष्टमानसः ॥ ७६ ॥

१ नवयोगानां मध्य एको योगः, एकः संज्वलनलोभ एवं हो प्रत्ययो, राशो नव प्रत्ययाः । २ निह्नवं ज्ञानलोपनम्, आसादनं पीड़ाकरणम् ।

उन्मार्गदेशको मायी सशल्यो मार्गदृपकः। आयुर्जिति तैरश्रं शठो मृढो दुराशयः ॥ ७७ ॥ निःशीलो निर्वतो भद्रः प्रकृत्याल्पकपायकः। आयुर्वभाति मर्त्यानामल्पारंभपरिग्रहः ॥ ७८ ॥ अकामनिर्जरावालतपः शीलमहाव्रती । सम्यक्तवभूपितो दैवमायुरर्जिति शांतधीः ॥ ७९ ॥ वकस्वान्तवचस्कायो गौरवी वंचनापरः। अशस्तं नाम बधाति प्रशस्तमपरस्ततः ॥ ८० ॥ स्वप्रशंसी परद्वेपी जिनशासननिन्दकः । नीचेगोंत्रं प्रवधाति विपरीतं ततः परः ॥ ८१ ॥ दानलामोपभोगादिप्रत्यृहकरणं मतम्। निमित्तमन्तरायस्य पंचमेदस्य देहिनः ॥ ८२ ॥ वंधस्य हेतवो येऽमी आस्रवस्यापि ते मताः । वंघो हि कर्मणां जंतोरास्रवे सति जायते ॥ ८३ ॥ इति वंधास्त्रवविशेषप्रत्यया उक्ताः।

अप्टक्सवन्धः कथ्यते,—
अप्टायुपा विना सप्त पडाद्याः मिश्रकं विना ।
सप्त कर्माणि वद्यंति मिश्राप्त्रोनिवृत्तयः ॥ ८४ ॥
मोहायुभ्यी विना पद्वं सक्ष्मो वद्यात्यतस्त्रयः ।
वद्यंति वेद्यमेवैकमयोगो वध्यवर्जितः ॥ ८५ ॥

१ सवगः । २ मिश्रंविनाऽद्यषंद्रगुणस्थानवर्तिनोजीवाः ।

सुंजतेऽष्टापि कर्माणि गुणेषु दशसु स्थिताः।
शान्तक्षीणौ विना मोहमपरौ घातिभिविना ॥ ८६ ॥
८।८।८।८।८।८।८।८।८।७।७।४।४।
अप्टाबुदीरयन्ते, पद् प्रमत्तांतगुणस्थिताः।
उदीरयंति चत्वारः पद्वं वेद्यायुपी विना ॥ ८७ ॥
शांतक्षीणाभिष्ठौ, पंच वेद्यायुपी विना ॥ ८७ ॥
सयोगो नामगोत्रे द्वे अयोगो निरुदीरणः ॥ ८८ ॥
ससैवावालिकाशेषे पंचाद्या मिश्रकं विना ।
वेद्यायुमीहहीनानि पंचे सक्ष्मकपायकः॥ ८९ ॥
नामगोत्रद्वयं श्वीणस्तत्रोदीरयते यतिः।
एकत्रेति त्रयं क्षेयं वंधादीनां मनीपिभिः॥ ९० ॥

८८८८८६६६६५५२० ७७०७७७ ५ २ |

अत्रापकपाचनमुदीरणेतिवचनादुदयाविकायां प्रविष्टायाः कर्मस्थितेनोंदीरणेति । मरणाविकतायामायुपः, सक्ष्मे मोहस्य, श्लीणे घातित्रयस्योदीरणा नास्ति, मरणाविकताशेषे चायुपि मिश्रं न संभवति ।

वंधोदयोदीरणाः कथ्यन्ते,-घातिकल्मपविष्वंसी भ्रंक्ते कर्मचतुष्टयम् ।
कर्मवन्धव्यतिक्रान्तो निर्योगाऽष्टार्नुदीरकः ॥ ९१ ॥

१ अप्रमत्तादयः । २ मिश्रं विनाऽऽद्य पंचगुणस्थानवर्तिनः आविह्यह्म-शेषे सित पंच कर्माणि उदीरयान्त । . अंतभागे पंच कर्माण्युदीरयित शेष भागे षट् । ४ अष्टकर्मणामुदीरणारिहतः ।

८ पं० सं०

द्वितयोदीरको योगी वेद्यस्यैकस्य वंधकः ।

ग्रंको चत्वार्यघातीनि घातिकर्मनिसुंभकः ॥ ९२ ॥

वंधको वेदनीयस्य शांतक्षीणकपायकौ ।

ग्रंजते सप्त कर्माणि पंचकोदीरणापरौ ॥ ९३ ॥

पद्वं वधाति ग्रंकोऽष्टौ दशमः पहुदीरकः ।

द्वयोः क्रमाच पंचानां श्लीणसूक्ष्मानुदीरको ॥ ९४ ॥

पद्वस्योदीरकाः सप्तबंधकाः क्रमतस्त्रयः ।

अनिद्वस्यादयः शक्तदप्टकर्माणि ग्रंजते ॥ ९५ ॥

वधंत्त्रदीरयंत्यन्ये सप्ताष्टौ चाप्ट ग्रंजते ।

ग्रंक्तप्रौदीरयत्यप्ट सप्त वधाति मिश्रकः ॥ ९६ ॥

आयुर्वधनमारभ्य प्रमत्तारूषेऽप्रमत्तताम् ।

यत्समापयते गत्वा सप्तानां वंधकस्ततः ॥ ९७ ॥

अप्रमत्तो अनारंभकत्वादिति विशेषः ।

| वंध<br>उद्य<br>उदीरण | <b>७</b> ।८ | <b>ા</b> | ૭ | )।  | <b>ા</b> | ७१८ | છ | 9 | ૭ | Ę   | २ | २   | 8 | 0 |
|----------------------|-------------|----------|---|-----|----------|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|---|
| उदय                  | 6           | 6        | C | 6   | 6        | 6   | C | 6 | 6 | 6   | ૭ | ७   | 8 | 8 |
| उदीरण                | ८।७         | ८१७      | 6 | ८।७ | 110      | ८१७ | Ę | Ę | Ę | ६।५ | ધ | पार | २ | 0 |

ज्ञानदृष्टचावृती वेद्यं मोहनीयायुपी बुधाः।
नामगोत्रान्तरायाश्च मूलेष्ट प्रकृतीविदुः।। ९८॥
कमात्पंच नव ज्ञेया द्वे अष्टाविंशतिबुधः।
चतस्रो द्वचिकाश्चर्त्वारिंशद्वे पंच चोत्तराः॥ ९९॥
तदित्यम्-५।९।२।२८।४॥४२।२।६॥

आयोवृत्तम्।

ज्ञेयाः सादिरनादिध्वत्राध्वताः स्थानमथ भुजाकाराः । अल्पतरावस्थितकस्वामिन्वानीहः नव वंद्याः ॥ १०० ॥ अनुष्टुप् छन्दः ।

चन्नात्यवंधके साँदिरनादिः अण्यसंक्रमे।
ध्रुवोऽभव्येऽध्रुवो वंधे वंधाविध्वंसनेऽथ वा।। १०१॥
कर्मवन्धविशेषो यः सः स्थानिमिति कथ्यते।
ध्रुजाकारो मतः सद्धिर्बद्धाल्पं बहुवंधनम्।। १०२॥
उक्तोऽल्पतरो वंधो वहु वध्वाल्पवंधनम्।
सर्वदा वन्नतस्तुल्यं कर्मावास्थितकः स्मृतः।। १०३॥
कर्मवंधिवशेषस्य कर्तृता स्वामिता मता।
ज्ञातव्यं नवभेदानां वंधानामिति लक्षणम्॥ १०४॥
चत्वारः कर्मणां र्षण्णां साद्यनादिश्ववाश्ववाः।
वेद्यस्येति विना सादिं त्रयोऽनादिश्ववाश्ववाः।
साद्यश्ववो मतौ वंधावायुषौ द्वाववन्धकैः।
चत्वारोऽपीति ते श्रेया उत्तरप्रकृतिष्वपि॥ १०६॥
कषायाः पोडश ज्ञानरोधान्तराययोर्दशः।
उपद्यातो जुगुप्सा भीर्दर्शनावरणे नव्।। १०७॥

१ गुणस्थानान्तरसंक्रमे सति वंधव्युच्छित्तिं कृत्वा पुनः पूर्वगुणस्थान प्राप्तेसति बन्धप्रारम्भः सादिबन्धः । २ अनादिकालक्रमायातवन्धसन्तति रूपोऽनादिबन्धः । ३ यत्र गुणस्थाने कर्म बन्नाति तत्रैव चेन्म्रंचित स बंधिव-ध्वंसनस्तिसम्ब्रध्नुववंधः । ४ यथाऽयुष्कर्म षट् गुणस्थानं यावद्द्व्याति ईदृग्विधो यः कर्मत्रंधिवशेषः सः स्थानमिति कथ्यते । ५ कश्चिज्जीव उपशांतकषाये चितः पश्चान्मोहोदयात्पतितः सूक्ष्मसांपरायानिवृत्तिकरणयोः प्राप्तस्तिनेकां प्रकृतिं बन्नाति पश्चावया यथाऽधःपति तथा तथा बहु बन्नाति, अल्पं बच्चा पश्चाद्वहुवंधनं स भुजाकारवंधः । ६ वेदनीयायूरिहतानां । ७ अनु-प्रकृम्मान्मयाप्रक्षिप्तोऽयम्पाठः " त्रयोऽनादि ॥ इति ।

मिथ्यात्वागुरुलध्वाह्वानिर्मिद्दर्णचतुप्टयम् । तैजसं कार्मणं सप्त चत्वारिंशत् ध्रुवा मताः ॥ १०८ ॥ आसां भवंति चत्वारः साद्यनादिध्ववाध्ववाः । साद्यञ्जवा मताः शेपास्तथा सपरिवृत्तयः ॥ १०९ ॥ आहारकद्वयं तीर्थकृत्वमायुश्रतुष्ट्यम् । परघातातपोद्योतोच्छासाः शेषा इमा मताः ॥ ११० ॥ इति निःप्रतिपक्षाः ११। गोत्रे संस्थानसंहत्योः पट्दं हास्यचतुष्टयम् । वैक्रियिकद्वयं वेद्ये गतयो द्वे नभोगती ॥ १११ ॥ चतुष्कमानपूर्वीणां दश्युग्मानि जातयः । औदारिकद्वयं वेदा ज्ञेयाः सपरिवृत्तयः ॥ ११२ ॥ सप्रतिपक्षा इत्यर्थः । ६२ । जिनैः स्थानानि चत्वारि भ्रजाकारास्त्रयस्त्रयः। वंधे चाल्पतराः पोक्ताश्रत्वारोऽष्टैस्ववस्थिताः ॥ ११३ ॥ वृंधैस्थानानि ८।७।६।१ । ुर्भुजाकाराः १,६।६,७।७,८ । र्थेल्पतराः ६,१।७,६।८,७। अवस्थिताः ८,८।७,७।६,६।१,१।

१ ध्रुवप्रकृतीनां । २ मूळ-प्रकृतीनां चत्वारिबन्धस्थानानि । ३ कमंसु । ४ मिश्र विनाऽप्रमत्तं यावत् अप्टैव कमीण बभ्राति, मिश्रापृवीनिवृत्तिकेषु सप्तक्मीणि बभ्रात्यायुर्विना, स्क्ष्मसांपराये पर्क्मीणि बभ्राति मोहं विना, उपिरस्थगुणस्थानेषु एकं वेद्यकं सातकं बभ्राति, इति कर्मबंधे चत्वारि स्थानानि भवाति । ५ उपशांतादिषु त्रिष्टेककं कर्म बभ्राति, स्क्ष्मे षर्, अपूर्वीनिवृत्तिकयोः सप्त, पुनः सप्त, अप्रमत्ताद्धोऽष्टक्मीणि बभ्रातिति मुजाकारवंधः । ६ सूक्ष्मसांपराये षर्, उपशांतादिष्वकं, अपूर्वीनिवृत्तिकयोः सप्त, सूक्ष्मे षर्, अप्रमत्तपर्यन्तमष्टकर्माणि, अपूर्वानिवृत्तिकयोः सप्त, सूक्ष्मे षर्, अप्रमत्तं यावत् मिश्रं विना अष्ट अष्ट, अपूर्वानिवृत्तिकयोः सप्त सप्त, सूक्ष्मे षर् षर्, उपशांतादिष्वेकैकं कर्म बभ्नाति ।

दर्शनावरणे त्रीणि स्नानानि दश मोहने ।
नाम्नोऽप्टेषु भुजाकाराः शेषेषु स्थानमेककम् ॥ ११४॥
स्थानानि नवकं पट्टं चतुष्कं त्रीणि हण्कि ।
भुजाकारोऽत्र वाच्योऽल्पतरोऽवस्थितको बुधैः ॥ ११५॥
वंधस्थानानि ९।६।४ । भुजाकाराल्पतरो ४,६।६,९।६,४।
९,६ । अवस्थिताः ९,९।६,६।४,४ ।
नवकं सकलाः पट्टं स्त्यानगृद्धित्रयं विना ।
चतुष्कं प्रचलानिद्राहीनाः स्थानेष्विति त्रिषु ॥ ११६॥
९ । ६ । ४ ॥
द्रावाद्यो नव, मिश्राद्याः पट् पट् वम्नंति हण्कि ।
अपूर्वन्ताश्रतस्त्रोऽत्रापूर्वाद्याः मूक्ष्मपश्चिमाः ॥ ११७॥
९ । ९ । ६ । ६ । ६ । ६ । ६ ।
अपूर्वप्रथमसप्तममागे ६ । अपूर्वद्वितीयसप्तममागादारभ्य याव-त्सूक्ष्मं ४ ।

द्वचेकाग्रे विश्वती सप्तद्य वंधे त्रयोद्य ।
नव पंचचतुष्कत्रिद्वचेकस्थानानि मोहने ॥ ११८ ॥
२२ । २४ । १७ । १३ । ९ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ।
द्वाविश्वतिः समिध्यात्वाः कषायाः षोडशैककः ।
वेदो हास्यादिकेष्वेकं युग्मं भयजुगुष्सते ॥ ११९ ॥
१ । १६ । १ । २ । १ । १ । मिलिताः २२ ।
एपादिमे द्वितीये सा निर्मिथ्यात्वनपुंसकः ।
नयूनाऽनंतानुवंधिस्तिवेदिर्मिश्रेऽत्रते तथा ॥ १२० ॥

१ प्रथम गुणस्थान २२, मिथ्यात्व विनैकविंशातिः सासादने, अनंता-न्त्रबंधिभिर्विना सप्तद्श मिश्रावतयोः ।

निथ्यादृष्टौ २२ । प्रस्तारः । २ । भंगाः ६ । सासने २१ । भंगाः ४ । मिश्रासंयतयोः १७ । भंगाः २ ।

| मिथ्यादष्टौ | सासने | मिश्रे | असंयते |
|-------------|-------|--------|--------|
| २           | 2     | २      | २      |
| २।२         | शर    | २।२    | रार    |
| १११११       | 313   | 8      | १      |
| १६          | १६    | १२     | १२     |
| 8           |       |        | •      |

हीनाः द्वितीयकोपाद्येदेंशे पष्टे तृतीयकैः।

सप्तमाप्टमयोर्ज्ञेयाः शोकारतिविना कृताः ॥ १२१ ॥

| देशे | १३।  | प्रमत्तें ९। | अप्रमत्तापूर्वयोः | 91 |
|------|------|--------------|-------------------|----|
| २    | મંગૌ | ર મંગૌ       | २ भंगः १          |    |
| शर   | २    | २।२ २        | २                 |    |
| 8    |      | 8            | 8                 |    |
| _ <  |      | 8            | 8                 |    |

सैन्ति पुंवेदसंज्वालाः संज्वाला नवमे क्रमात्। विनैकद्वित्रिमिवेन्धे पंच स्थानानि मोहने ॥ १२२ ॥ ५।४।३।२।१।

पद स्युद्धीविद्यतेभङ्गाश्रत्वारस्त्वेकविद्यतेः।

स्थानत्रथे ततो द्वौ द्वावेकोऽतो मोहबन्धने ॥ १२३ ॥

**દ્દાકારારારાશાશાશા**શા

एषामानयनमाह,-

अभ्यस्ते युग्मयुग्मेन वेदानां त्रितये सति । भंगा द्वाविंशतेर्बन्धे मिध्यादृष्टेः पडीरिताः । ६ ॥ १२४ ॥

२ प्रथमभागे पुवेद्सज्वलनाः, द्वितीये संज्वलनः, तृतीये कोधं विना त्रयः चतुर्थे मानंविना द्वौ पंचमे मायां विनैकः ।

विना पण्डं हते द्वाभ्यां वेदाभ्यां युगलद्वये । सन्त्येकविंशतेर्वन्धे चत्वारः सासने तु ते । ४ ॥ १२५ ॥ मिश्रासंयतयोः सप्तद्यनंधविधायिनोः। संयतासंयतस्यस्य त्रयोदशकत्रंधिनः ॥ १२६ ॥ प्रमत्तस्य च विज्ञेयं नववंधविधायिनः। युगभंगद्वयं प्राज्ञेर्यन्धस्थानत्रये स्फुटम् । २ ॥ १२७ ॥ अप्रमत्तो यतोऽपूर्वः शोकारत्योरवंधकौ । एकैकोऽतस्तयोर्मङ्गो विज्ञेयो नववंधिनोः ॥ १२८ ॥ एकद्वित्रिचतुःपंचत्रंघके चानिवृत्तिके। एकेंकः कथितो भंगो वंघस्थानेषु पंचसु ॥ १२९ ॥ पाष्ट्राशारा एकको भंगाः शशशशश मोहनीयभुजाकारा विश्वतिर्गदिता बुर्धः । वंघा एकादशैतस्मिन् ऋमादल्पतराः पुनः ॥ १३० ॥ द्वावन्यक्ता मता वंधा त्रयास्त्रशदबस्थिताः। चतुर्विधेति विज्ञेया मोहं वंधप्ररूपणा ॥ १३१ ॥ २०११।२।३३।

| भुजाकाराः— | १ ३ ३          | ३ ४<br>४ ५<br>१७१७ | ४<br>९<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | १ ३ १ ७ २ १<br>१ ७ २ , २ २<br>२ १ २ २<br>२ २ |   |
|------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| अल्पतराः   | २२<br>१४<br>१३ | १७१३<br>१३ ९       | 8 4 8                                                         | ३२                                           | • |

एकं वध्ननधो गत्वा बधाति प्रकृतिद्वयम् । तत्र मृत्वाऽमरो भूत्वा जीवः सप्तद्वार्जिति ॥ १३२ ॥ सर्वत्रेत्युचारणा कार्या ।

अन्यक्तः कथ्यते,—

स्क्ष्मोपशमकोऽधस्ताद्वतीयीनिवृत्तिकः ।
भूत्वा स्वीकुरुते कश्चिदेकां प्रकृतिमंगवान् ॥ १३३ ॥
सक्ष्मोपशमका मृत्वा देवभूयं गतोऽथवा ।
वधाति प्रकृतीजीवः कश्चित्सप्तद्या स्फुटम् ॥ १३४ ॥
अन्यक्तभुजाकारो शून्यतः ०।१-१७ इति द्वी

आर्यावृत्तम् ।

क्रमतोऽत्र भुजाकाराऽन्यतरान्यक्ताख्यवंघसंक्षेपे ।
सद्भिरविध्यतसंज्ञा वंधविशेषा विवोद्धव्याः ॥ १३५ ॥
भुजाकाराः २०। अल्पतराः ११। अन्यक्तो द्वौ २। संक्षेपः ३३।
स्यात्त्रिभिर्विश्वतिः पंच पडएनविभः क्रमात् ।
दशैकादश्वभिर्युक्ता स्थानमेकं च नामिने ॥ १३६ ॥
२३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१।
क्रमेण गतियुक्तानि श्वभ्रातिर्यङ्गुनाकिनाम् ।
एकपंचित्रपंचाहुर्वन्धस्थानानि नामिने ॥ १३७॥
१।५।३।५।
तत्र श्वभ्रद्धयं हुढं निर्माणं दुर्भगास्थिरे ।
पंचेन्द्रियमनादेयमयशो दुःस्वराशुभे ॥ १३८॥
तेजोवैक्तियिकद्वन्द्वं कार्मणासन्त्रभोगती ।
वर्णाद्यगुरुल्ड्वादित्रसादीनां चतुष्ट्यम् ॥ १३९॥

इत्यष्टाविंशतिस्थानमेकं मिथ्यात्ववाहिनः। युक्तं श्वभ्रतिंपंचाक्ष्पूर्णेर्वभ्रति जन्तवः ॥ ११० ॥ भंगः १। प्काक्षविकलाक्षाणां बध्यन्ते नात्र जातयः। श्वभ्रगत्या समं तासां सर्वदा वृत्त्यभावतः ॥ १४१ ॥ दश्रभिनेवभिः पड्भिः पंचिभिर्विश्रतिस्त्रिभिः । युक्तस्यानानि पंचेति तिर्यग्गतियुतानि वै ॥ १४२ ॥ ३०। २९। २६। २५। २३। तत्र संहतिसंस्थानपट्सस्यैकतरद्वयम् । नभोगतियुगस्यैकतरमोदारिकद्वयम् ॥ १४३ ॥ वर्णाद्यगुरुलघ्वादित्रसादीनां चतुप्रयम् । स्थिरादिपंचयुग्मेष्वेकत्रं पंचाक्षानिर्मिती ॥ १४४ ॥ तैजसं कार्मणं तिर्येग्द्रयमुद्योतमादिमम्। पंचाक्षोद्योत्तपर्याप्तितिर्यग्गतियुतामिमाम् ॥ १४५ ॥ मिथ्यादृष्टिः प्रवध्नाति त्रिंशतं सासनोऽपि च। -एतां द्वितीयकां हुंडासंशाप्तापाकृतां पराम् ॥ १५६ ॥ 🐪 तत्र प्रथमत्रिशति पर्संस्थान पर् संहनननभागतियुगलस्थिरा-दिपद् युगलानि । ६ । ६ । २ । २ । २ । २ । २ । २ । २ । अन्योन्याभ्यस्तानि भंगा । ४६००। द्वितीयत्रिशति सासर्नेऽतिमसंस्थानसंहनने वंधं न गच्छतस्त-चोग्यतीत्रसंहेजाभावात् । अतः; – ५ । ५ । २ । २ । २ । २ | २ | २ | २ | अन्योन्याभ्यस्तानि मंगाः ३२०० | एते पूर्वप्रविष्टाः पुनरुक्ता इति न गृह्यन्ते ।

परा त्रिशनृतीयेयं तिर्धिग्द्रतयकार्भणे । तैजसौदारिकद्वन्द्रहुंडासंप्राप्तदुर्भगम् ॥ १४७ ॥ त्रसाद्यगुरुरुघ्वादिवणीदीनां चतुप्रयम् । विकलेन्द्रियजात्येकतरं दुःस्वरिनिमिती ॥ १४८ ॥ यशःस्थिरग्रभद्दन्द्वत्रितयैकतरत्रयम् । उद्योतासन्नभोरीती अनादेयं तृतीयकम् ॥ १४९ ॥ विकलोद्योतपर्याप्ततिर्यग्गतियुतामिमाम्। मिध्यात्वकलितस्वान्तो जीवो वभाति दुर्मनाः ॥ १५० ॥ अत्र विकलेन्द्रियाणां हुंडसंस्थानमेवैकं, तथैतेषां वंघोदययोर्दुः स्वरमेवेति । तिस्रो जातयस्त्रीणि युगलानि । ३ । २ । २ । २ अन्योन्याभ्यस्तानि, भंगाः २४। यथैतास्त्रिशतस्तिस एकोनत्रिशतस्तथा। विशेषोऽयं परं तासु यदुद्योतो न वध्यते ॥ १५१ ॥ एतासु पूर्वोक्ता मंगाः ४६०८। २४। षड्विंशतिरियं तेजस्तिर्यग्दितयकार्मणे । वादरौदारिकेकाक्षहुंडपर्याप्तदुर्भगाः ॥ १५० ॥ उद्योतातपयोरेकं प्रत्येकं स्थावरं परम्। श्रमद्दन्द्वयशोद्दन्द्वस्थिरद्दन्द्वत्रयैककम् ।। १५३ ॥ निर्मित्त्वागुरुलध्वादिवणीदीनां चतुष्टेयम् । अनादेयमितीमां च स्वीकरोति कुद्रीनः ॥ १५४॥ नादरैकाक्षपर्याप्ततिर्यग्गतिमिरन्विताम्। तथैकतरसंयुक्तामातवोद्योतयोरिव ॥ १५५ ॥ ् अत्राष्टांगाभावादेकेन्द्रियस्यांगोपांगं नास्ति । संस्थानमप्यें-

कं हुंडमेव, यस्मात्तस्मादातपोद्योतास्थिरस्थिरग्रुमाशुभंयशोऽ-यशोयुगानि । २ । २ । २ । अन्योन्याभ्यस्तानि मंगाः १६ । षड्विंशतिरियं तस्य जायते पंचिंशतिः । निरुद्योतातपा सक्ष्मप्रत्येकद्वितयैकयुक् ॥ १५६ ॥

अत्र प्रथमायां पंचिव्यतौ स्हमसाधारणे भवनादीशानान्ताः देवाः न बप्नन्ति । ततोऽत्र यशःकीर्त्ति निरुध्य खिरास्थिरमंगौ श्रुमाश्रुममंगाभ्यस्तौ ४ । अयशःकीर्ति निरुध्य
वादरप्रत्येकस्थिरश्रमश्रुगानि । २ । २ । २ । २ । अन्योन्याभ्यस्तान्ययशःकीर्तिमंगाः १६ । द्रयेऽि । २० ।
पंचिव्यतिरत्रान्या तिर्थिग्द्रतयकार्मणे ।
पंचाक्षविकलाक्षेकतरमौदारिकद्वयम् ॥ १५७ ॥
प्रत्येकागुरुल्ध्वाह्वे तेजोऽपर्याप्तनिर्मिति ।
उपघातायशोहंडाऽस्थिरासंप्राप्तदुर्भगम् ॥ १५८ ॥
वादरत्रसवर्णाद्यनादेयमश्रमं त्विमाम् ।
सतिर्यग्गत्यपर्याप्तत्रसां बन्नाति वामदक् ॥ १५९ ॥

अत्र द्वितीयायां पंचिविद्यतौ परघातोच्छ्वासनभोगतिदुःस्वराणामपर्याप्तेन सह वंधो नास्ति विरोधात्। अपर्याप्तकाले
वेषामुद्याभावादत्र चत्वारो जातिमंगाः। ४।
त्रयोविद्यातिरेपात्र तेजस्तियग्द्वयाद्यमे ।
कामणौदारिके हुंडमयद्योवणचतुष्टयम् ॥ १६०॥
एकाक्षागुरुलघ्वाहे दुर्भगं स्थावरास्थिरे।
उपघातमनादेमपर्याप्तकनिर्मिती ॥ १६०॥
सक्ष्मप्रत्येक्युग्मैकतरे मिध्यात्वदृषितः।
वधात्यपूर्णकेकाक्षतिर्यगातियुतामिमाम् ॥ १६२॥

अत्र संहननवंधो नास्ति, एकाक्षेपु संहननोदयाभावात्। ततः सक्ष्मवादरयोः पत्येकसाधारणाभ्यामभ्यासे चत्वारो भंगाः ४। इत्थं तिर्यग्गतियुताः सर्वे भंगाः, ९३०८। विंशतिर्दशिभेर्युक्ता नविभः पंचिभः क्रमात् । नृगत्यां त्रीणि जायंते वंधस्थानानि नामनि ॥ १६३ ॥ ३०। २९। २५। त्रिंशदेपाऽत्र पंचाक्षं नृद्वयौदारिकद्वये । सुस्वरं सुभगादेयमाद्ये संस्थानसंहती ॥ १६४ ॥ श्चभस्थिरयशोयुग्मैकैंकं शस्तनमोगतिः। वर्णाचगुरुलघ्वादित्रसादीनां चतुष्टयम् ॥ १६५ ॥ तीर्थकृत् कार्मणं तेजोनिर्मिद्धध्नात्यसंयतः । इमांनृगतिपंचाक्षपूर्णतीर्थकरैर्युतां ॥ १६६ ॥ न दुर्भगमनादेयं दुस्वरं याति वंधतां। सम्यक्तवतीर्थकुक्वाभ्यां सह वंधविरोधतः ॥ १६७ ॥

सुभगसुस्वरादेयानामेव यतोऽत्र वंधस्ततस्त्रीणि युगानि, २।२।२। अन्योन्याभ्यस्तानि, भंगाः ८। विना तीर्थकृता त्रिंशदेकोनित्रंशदस्त्यम्म्। युक्तां मनुष्यगत्याद्यैर्व्यति मिश्रनित्रतौ ॥ १६८॥ २९। अत्राष्टी भंगाः पुनरुक्ताः ८। एकोनित्रंशदन्यैवं द्वितीयैकतर्रेश्वता। युग्मानां सुस्वरादेयसुभगानां त्रिभिः स्फुटम् ॥ १६९॥ एतां संहतिसंख्यानपद्वैकतरसंयुताम्। सनभोगतियुग्मेकतरां वधाति वामदक् ॥ १७०॥

२।२।२।२।२।६ दि।२। एपामन्योन्याभ्यासे<sup>-</sup> मंगाः ४६०८। तृतीयापि द्वितीयेव बध्यने सस्तदृष्टिना । हुंडासंप्राप्तके त्यक्वा तच्छेंपकतगन्विता ॥ १७? ॥ **२।२।२।२।२।५।२। एषामन्योन्यवंधे भंगाः ३२००**। एत पुनरुक्तत्वान गृह्यन्त । पंचविंशतिरेपात्र मनुष्यद्वयकार्मण । हुंडासंप्राप्ततेजांसि पंचाक्षीदारिकद्वये ॥ १७२ ॥ प्रत्येकागुकलव्याहस्यूलापर्याप्तदुर्भगम् । उपघातमनादेयं त्रसं वर्णचतुष्टयम् ॥ १७३ ॥ अयक्षोऽस्थिरनिर्माणमशुमं स्वीकरोत्य**मृ**म् । नृगत्यपर्याप्तपंचाक्षयुक्तां मिथ्यात्ववासितः ॥ १७४ ॥ २५ । में ऋशाद्रध्यमानेन नापर्णेन सह स्फुटम् । शुद्धानां कर्मणां वन्धः स्थिरादीनां प्रजायते ॥ १७५ ॥ यतस्ततो मंगाः २। एवं मंतुष्यगतेः सर्वे मंगाः ४६१७ । एकद्वित्रचतुन्यूना द्वांत्रिशहदिता ऋमात् । चत्वारि देवगत्यामा निर्गत्येकं तु पंचमाम् ॥ १७६ ॥ ३१।३०।२९।२८।१। तत्रेकत्रिशद्ययं कार्मणं त्रिदशद्यम्। पेचेन्द्रियाद्यसंस्थान तेजाविकियिकद्यम् ॥ १५७ ॥ वर्णाद्यगुरुलघ्यादित्रसादीनां चतुष्टयम् । सुमगं सुस्वरं शस्तन्योमरीतियशःशुभम् ॥ १७८ ॥

स्थिरमाहारकद्वन्द्वं निर्माणादेयतीर्थकृत् । अर्जयत्यप्रमत्तोऽमूमपूर्वकरणोऽपि च ॥ १५९॥ तीर्थकर्नृत्वपर्याप्तपंचाक्षाहारकद्वयैः। एकत्रिंगदियं युक्ता स्थानं देवगतौ मतम् ॥ १८० ॥ देवगत्या समं वंधः संहतेनीत्र जायते। उदयाभावतस्तस्या यतो देवेषु सर्वदा ॥ १८१ ॥ तैतो भंगः १। एकत्रिंशदियं त्रिंशत्त्यक्ता तीर्थकृता भवेत्। जायेते संयतौ तस्या वंधकौ सप्तमाष्टमौ ॥ १८२ ॥ न वंघोऽत्रास्थिरादीनां यतः संक्षेशभाविनाम्। विश्चद्भचा सममेतेपां सदा वंधविरोधतः ॥ १८३ ॥ ततो भंगः २। एकत्रिशद्भवत्यत्र निरस्ताहारकद्वया । एकोनत्रिशदाधैपा वश्यते सप्तमाष्टमैः ॥ १८४ ॥ भंगः १। एकोनत्रिंशदन्येवं वध्यतेऽस्यां परं त्रिभिः। यशः ग्रुभस्थिरद्दन्द्वेष्वेकैकं निर्वतादिभिः ॥ १८५ ॥

अत्र देवगत्या सहोद्योतो न वध्यते तत्र तस्योदयाभावात् । तिर्यग्गतिमपाकृत्य तस्यान्यया गत्या सह वंधविरोधात् । देहदी।प्तिर्देवानां तर्हि कुतः ? वर्णनामकर्मोदयात् । अत्र त्रीणि युगानि २ । २ । २ । अन्योन्याभ्यस्तानि, भंगाः ८ ।

१ अप्रमत्तधारी अपूर्वगुणधारी यामेकं रिवर्त देवगतिकारणों बंद्राति तस्या भंग एक एव भवति यतो देवगतो संस्वनीं श्रादीना युग्मान्यपि न संति।

एकत्रिंशिदिना तीर्थकर्तृत्वाहारकह्यैः ।
अप्टाविंशितिराद्येमां गृक्षीतः सप्तमाप्टमौ ॥ १८६ ॥
अत्र भंगः १ । पुनरुक्तः ।
अप्टाविंशितरेकोनित्रिंशद्सित द्वितीयका ।
अन्या तीर्थकरेणोना तं वश्नंति पडादिमाः ॥ १८७ ॥
अप्रमत्तादीनाम्परिजानामस्थिराशुमायशसां वंधाभावाद्यंगाः८ एवं देवेषु भंगाः १९ ॥
अपूर्वीदित्रयेऽत्रैकं यशोभंगास्तु नामिन ।
चतुर्दशसहस्राणि पंचपंचाशतं विना ॥ १८८ ॥
१३९४५ ।
द्वाविंशितिश्वजाकारा नामन्यल्पतराः पुनः ।
एकविंशितिरव्यक्ता स्त्रयः सर्वेऽप्यवस्थिताः ॥ १८९ ॥
२२।२१।३।४६।

१ २३ २५ २६ २८ २९ ३०

| नामिन भुज          | ক  | राः | -        | 2 4 4 5 5 Y | 7 7 7 7 7 |                                         | 30                               | 30          | 3 9     | 4   |  |
|--------------------|----|-----|----------|-------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-----|--|
| अस्पत <b>राः</b> — | 39 | 0 G | ا<br>6 خ | 9           | 39 30 28  | A O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | २९<br>२८<br>२६<br>२५<br>२५<br>२३ | 2 5 2 3 2 3 | E 37 32 | 7 9 |  |

अवतीर्योपशान्ताऽधो भूत्वा सक्ष्मकपायकः । स्वीकरोति यशःकीर्ति शमकत्वमधिष्ठितः ॥ १९० ॥ तत्र मृत्वाऽथ वा शान्तो गृह्णात्यमरतां गतः । त्रिंशतं नृगतिश्चिष्टमेत्रिंशत्मप्यसौ ॥ १९० ॥

अन्यक्ताः भ्रजाकाराः शून्यतः ०११-२०-३१ ते सन्ति भ्रजाकाराल्पतरान्यक्तकाः समासतो श्रेयाः, चत्वारिंशद्युल्काः वंधाः पड्भिस्त्ववस्थिताः ४६। भ्रजाकाराः २२। अल्पतराः २१। अन्यक्ताः ३। सर्वे मिलिता अवस्थितकाः ४६।

इति स्थानवंधः समाप्तः।

सिमध्यात्वेन वध्यन्ते सर्वाः प्रकृतयों श्रीना । विनैवाहारकद्वन्द्रतीर्थकर्चृत्वनामाभः ॥ १९२ ॥ सम्यक्त्वंतीर्थकचृत्वे वृत्तमाहारकद्वये । वंधस्य हेतुरन्यासु मिध्यात्वासंयमादयः ॥ १९३ ॥ गुणस्थानेषु प्रकृतीनां स्वामित्वं कथ्यते— हीनास्तीर्थकराहारद्वन्द्वाभ्यां प्रथमे मताः । विना नरसुरायुभ्यां मिश्रके पूर्विकाः पुनः ॥ १९४ ॥ तीर्थकच्चसुरायुभिञ्चतुर्थे सहिना मताः । आहारद्वयनामा प्रमादपरिवर्जिताः ॥ १९५ ॥

् मिथ्यात्वादिषु सप्तषु,—

मिथ्यात्वनपुंसकवेदनरकायुर्नरकद्वयप्रथमजातिचतु-ष्कद्यक्ष्मसाधारणातपापर्याप्तासंप्राप्तहुंडस्थावराणां प्रकृतीनां मिथ्यादृष्टौ वंधविच्छेदः १६ । स्त्यानगृद्धित्रयति-र्यगायुस्तिर्यग्द्रयमथमकपायचतुष्कानादेयस्त्रीवेदनीचाद्योतदुः-स्वरसंहननसंस्थानमध्यचतुष्कद्वयदुर्भगाप्रशस्तनभोगतीनां पं-चविंशतीनां सासादने २५। मिश्रं व्यतिक्रम्य, द्वितीयकषाय-चतुष्काद्यसंहनननरायुर्नरद्वयौदारिकद्वचानां दशानामसंयते १०। चतुर्णी तृतीयकपायाणां संयतासंयते ४। शोकारत्य-सातास्थिराश्चभायशसां पण्णां ममत्ते ६ । एकस्य देवायुषोऽ अपूर्वस्य प्रथमे सप्तमभागे द्रयोनिंद्राप्रच-लयोः २ । तैजसकार्मणपंचाक्षस्थिरदेवद्वयवैक्रियिकद्वयप्रथम-संस्थानश्चभत्रसाद्यगुरुलध्वादिवर्णादिचतुष्टयत्रयसुभगसुस्वरा--देयनिर्माणाशस्तनमोगत्याहारकद्वयतीर्थकृतां त्रिंशतः पष्टे३०। -हास्यरतिजुगुप्साभियां चतसृणां सप्तमे ४। पुंवेदसंज्वालको-थमानमायालोभानां पंचानां क्रमादनिवृत्तिपंचभागेषु ५। उच-९ पं० सं०

गोत्रयशोद्र्यनाष्ट्रतिचतुष्कज्ञानाष्ट्रतियंचकान्तराययंचकानां पाड्यकानां स्ट्ससांपराये १६ । शान्तक्षीणकपाया व्यती-त्यकस्य मातस्य सर्यागे वंघविच्छेदा हष्टव्यः ।

इति स्वामित्वं समातम् ॥

गन्यादात्रिति योग्यानां प्रकृतीनां यथागमम् । स्त्रामित्वमववाद्वव्यं सिद्धानामोषहपतः ॥ १९६ ॥

इति प्रकृतिवंघः नमातः।

त्रयाणां मांतरायाणां प्रकर्षणाद्यक्रमेणाम् ।
कार्टाकाव्यः स्थितिन्व्यः सागराणामृदाह्ताः ॥ १९७ ॥
सप्तिमीहर्नायस्य विश्वितामगोत्रयोः ।
आग्नुपार्थस्त मयस्थित्र समुद्राणां स्थितिः परा ॥ १९८ ॥
सप्तस्यव्ययतं वार्द्धिकार्टाकार्टास्थितर्नुष्यः ।
आग्नायाग्नुपि विश्वेया प्रवकार्टित्रमागता ॥ १९९ ॥
पक्तीनां पराऽश्वाधा सर्वासामनुक्षपतः ।
सान्तमृह्नमृहिष्टा जयन्यासिलक्षमणाम् ॥ २०० ॥
संज्ञी पंचन्द्रियः पूर्णो योरमिथ्यात्यवासितः ।
क्रमणामिह सप्तानामृत्कृष्टां क्रक्ते स्थितिम् ॥ २०१ ॥
सम्यग्हिष्टरसहिष्टः प्याप्तां क्रक्तः स्थितिम् ॥
प्रकृष्टमायुपो जीवा शुद्धिसंक्रश्नमाजिनां ॥ २०२ ॥

१ सप्तमु कममु एकस्याः केटिकोटिस्थितेः वर्षशतं वर्षशतमावाधा विज्ञया, आधाधाकिमुच्यते—उद्गिरणां विना कर्मपरमाणवो यावत्काल-पर्यन्तं नोदीयते तावत्कालमावाधास्थितिविज्ञया । आयुषि पूर्वकोटिखि— मागना, पूर्वा एते १६१३,१३३ ।

'सम्यग्दिएसंनिलष्टो जघन्यां क्रुरुते स्थितिम् । सप्तानां जीवितव्यस्य मिथ्यादृष्टिः कुमानसः ॥ २०३ ॥ तत्रोत्कृष्टाऽऽवाधा--आद्यानां सांतरायाणां त्रयाणां कर्मणां त्रयः। सहस्राः सप्त मोहस्य द्वौ ज्ञेयो नामगोत्रयोः ॥ २०४ ॥ ३०००।३०००।३०००।४०००।२०००। त्रयस्त्रिशन्जिनैर्रुक्षाः सत्रिभागा निवेदिताः। आवाधा जीवितव्यस्य पूर्वकोटीस्थितेः स्फुटम् ॥ २०५ ॥ पूर्वाणां त्रयस्त्रिश्रद्धक्षा इति शेपः । ३३% कर्मणामिह सप्तानां सा त्रैराशिकतः क्रमात् । आनेतन्याऽऽयुपो भागं हत्वा दक्षस्त्रिभिः पुनः ॥ २०६ ॥ यावत्कालमुदीयन्ते न कर्मेपरमाणवः। उदीरणां विनाऽऽवाधा तावत्कालेऽभिधीयते ॥ २०७ ॥ आवाधा नास्ति सप्तानां स्थितिः कर्मनिषेचनम्। कर्मणामायुपोऽत्राचि स्थितिरेव निजा पुनः ॥ २०८ ॥

्षंचसंग्रहाभित्रायेणेदंः सिद्धान्ताभित्रायेण पुनरायुपोऽप्या-वाधो नास्तिः स्थितिः कर्मानिपेचनम् । आवाधोर्द्धस्थितावस्यां समयं समयं प्रति । कर्माणुस्कन्धनिक्षेपो निपेकः सर्वकर्मणाम् ॥ २०९॥

१ अपरसिद्धांताभिप्रायेण सप्तकर्मणामानाचा नास्ति, तिई किमस्ति ? कर्मनिपेचनं । कर्मनिपेचनं किं गालनं शोपणं वाऽपोपणं, आयुष्कर्मणोऽ- प्यात्मीया स्थितिः कथिता । पंचसंग्रहाभिप्रायेण सप्तानां कर्मणामावाधाऽ- स्ति, आयुष्कर्मणोऽपि ज्ञातव्यं । २ सर्वकर्मणामावाधोः द्विस्थतावस्यां कर्मणामाणुस्कंषयोर्निक्षेपः निषेकः प्रोच्यते समयं समयं प्रति ।

परतः परतः स्तोकः पूर्वतः पूर्वतो वहुः । समये समये ज्ञेयो यावत्स्थितिसमापनम् ॥ २१० ॥

स्वां स्वामावाधां मुक्त्वा सर्वकर्मणां निपेकाः वक्तव्यास्ते-पां च गीपुच्छाकोरणापस्थितिः ॥

उत्तरप्रकृतीनां स्थितिः कथ्यते—

ज्ञानहग्रोधविद्यानामसातस्य च विंशतेः ।

कोटीकोट्यः स्थितिस्थिदिज्ञातच्या सरस्रतास् ॥ २११ ॥
२० कर्मणाम् ३० कोटीकोट्यः ।

मिथ्यात्वे सप्ततिः कोटीकोट्यः पंचदशोदिताः ।

सातस्त्रीनरयुग्मेषु चत्वारिंशत्कुधादिषु ॥ २१२ ॥

मिथ्यात्वे कर्म १, ७० को.। सातादिषु कर्म ४, १५: को.। पोडग्रसु कपायेषु १६, ४० को.। श्रश्चदेवायुपोरव्धित्रयस्त्रिग्रत्परा स्थितिः। २। ३३ सा.।

तिर्यङ्नरायुपोरुक्ता त्रिपल्योपमसिम्मता ॥ २१३ ॥ २ ॥ ३ प. ॥ नीचर्गोत्रारती शोको जुगुप्सा भीर्नपुंसकम् । श्वभ्रतिर्यग्द्वये हुंडं पंचांक्षं कर्मतेजसी ॥ २१४ ॥ उद्योतौदारिकद्वन्द्वे निर्मिद्वैक्रियिकद्वयम् । वर्णागुरुत्रसादीनि चतुष्कान्यस्थिराशुभे ॥ २१५ ॥ एकाक्षासन्नभोरीती दुर्भगं स्थावरातपौ । असंप्राप्तमनादेयं दुःखरायश्चसी मता ॥ २१६ ॥

१ यथा गो पुच्छमुपरिष्टात्थृलाऽग्रेऽग्रे क्षीणा तदाकारेण सर्वेषां कर्मणाः निषेकाः वक्तव्याः, निजामावाधां मुक्त्वा ।

कोटीकेट्यां नुराशीनामेतासां विश्वतिः स्थितिः। त्रिचत्वारिंग्रतोऽवाचि प्रकृतीनां परा बुधः ॥ २१७ ॥ कर्म ४३। आसां स्थितिः २० को.। नरवेदोऽरतिहीस्यं सुस्वरं सन्नमोगितः। -सुरद्दन्द्वं स्थिरादेये शुभोन्दैः सुभगं यशः ॥ २१८ ॥ संस्थानसंहती चाचे कोटीकोट्यो दश स्थितिः। समुद्राणां परैतासां प्रकृतीनां निवेदिताः ॥ २१९ ॥ कर्म १५। आसां स्थितिः १० को.। द्वित्र्यक्षचतुरक्षेषु स्क्ष्मापर्याप्तयोः स्थितिः। साधारणे जिनैः कोटीकोट्यो अप्टादश भाषिताः ॥ २२० ॥ कर्म ६ । स्थितिरासां १८ को. । . स्थितिः संस्थानसंहत्योः कोटीकोट्यो द्वितीययोः । अच्धीनां द्वादश्रप्रौत्रश्रतुर्दश तृतीययोः ॥ २२१ ॥ कर्म र। १२ को । कर्म २। १४ को ।। तुर्ययोः पोडशान्धीनां तयोः पंचमयोरिमाः। कोटीकोट्यः पटीयोभिरष्टादश निवेदिताः ॥ २२२ ॥ कर्म २। १६ को.। कर्म २। १८ को.। जघन्याऽऽवाधा कथ्यते-सुदृक्याहारकद्दनद्वतीर्थकृत्कर्मसु त्रिपु ।: अन्तर्ग्रहूर्त्तमावाधाऽन्तःकोटीकोट्यथ स्थितिः ॥ २२३ ॥ कम ३।

१ उच्चगोत्रं । २ सम्यग्दष्टों, आहारकद्वयतीर्थकरेषु अन्तःकोटीकोटी-स्थितिः ।

मुहूर्ता द्वादश श्रोक्ता वेद्येष्टौ नामगोत्रयोः ।
स्थितिरन्तर्मुहूर्ताऽस्ति जघन्यान्येषु कर्मसु ॥ २२४ ॥
ज्ञानरोधान्तरायाणां दशानां दक्चतुष्टये ।
अन्त्ये संज्वलने लेश्मे स्थितिरन्तर्मुहूर्तका ॥ २२५ ॥
अष्टोचयश्रसोः साते मुहूर्ताःद्वादशोदिताः ।
क्रोधे मासद्वयं माने मासोऽर्द्ध निकृतौ मतम् ॥ २२६ ॥

अत्र संज्वलने कोधे मासौ २। माने मासः १। निकृतौ (मायायाम्) पक्षः । टितिर्यगायुपोरन्तर्भ्रहृत्ती कोपयोः स्थितिः । दशवपसहस्राणि पुंवेदे वत्सराष्टकम् ॥ २२७॥ असातसिहते पूर्वे दर्शनौद्यतिपंचेक । मिथ्यात्वेऽस्ति कपायाणामाद्ये द्वादशके स्थितिः ॥ २२८॥ नोकपायाष्टकेंऽभोधेस्तिकसप्तचतुर्द्वयाः । सप्तभागाः क्रमात्पल्याऽसंख्यभागविवर्जिताः ॥२२९॥ युग्मम्

|           | 3   | v   | 8  | ₹   |
|-----------|-----|-----|----|-----|
|           | હ   | v   | U  | B   |
| तदित्थम्- | क्छ | 2   | १२ | 3   |
|           | 31  | 21  |    |     |
|           | निद | ामि | क. | नो. |
|           | 4   | 8   |    | 6   |
|           |     | 3 8 | -  | -   |

मर्ल्यतिर्यगातिद्वन्द्वे आतपो जातिपंचकम् । पद्वे संस्थानसंहत्योरुद्योतो द्वे वियद्गती ॥ २३० ॥

१ देवनारकयोः । २ निद्रादिपंचके ।

वर्णाद्यगुरुलघ्वादिचतुष्के कर्मतेजसी ।
नव त्रंसादियुग्मानि नीचमौदारिकद्वयम् ॥ २३१ ॥
निर्माणमयशःकीर्त्तिर्जघन्याऽऽसां स्थितिर्मता ।
द्वौ पल्यासंख्यभागोनौ सप्तमागौ पयोनिधः ॥ २३२ ॥
कर्म ५८ स्थितिः दें
पयोनिधिसहस्रस्य सप्तमागौ स्थितिः स्मृता ।
द्वौ वैकियिकपद्भस्य पल्यासंख्यांश्वार्जितौ ॥ २३३ ॥

7000

अपूर्वक्षपके तीर्थकरत्वाहारयुग्मयोः । जघन्यस्थितिबंधोंऽतःकोटीकोटी सर्स्वताम् ॥ २३४ ॥ सर्वत्रान्तर्ग्रहुर्त्तवर्त्तिनी जघन्याबाधा ॥

उत्कृष्टानुत्कृष्टजघन्याजघन्यसाद्यनादिध्रुवाध्रुवस्वामित्वल-क्षणाः नववंघाः तॅत्र— स्थितिवंधश्रतुर्भेदः सप्तानामजघन्यकः । साद्यध्रुवास्त्रयोऽन्ये स्युश्रत्वारोऽण्यायुपो द्विधा ॥ २३५ ॥ इति मूलप्रकृतिषु वंधमुक्त्वोत्तरास्वाह— दक्चतुष्टयसंज्वालज्ञानरोधान्तरायकाः । अष्टादश चंतुद्धीसां प्रकृतीनामजघन्यकः ॥ २३६ ॥

१ त्रससुमगसुस्वरद्भभूश्मपर्याप्तिस्थरादेययशःकीर्तिसेतराणि । २ संगरस्यैकस्य सप्त भागाः क्रियते, ताहशौ पल्यासंख्यभागहीनो । ३ सागरस्यैकस्य सप्त भागारताहशा दिसहस्रभागास्तिर्हे कियंतो लभ्यंते २००० एप ७ इत्येषां भागे दत्ते लब्धं २८५५ विक्रायिकपट्टस्य । ४ नवसु । ५ द्वाधिकशतप्रकृतिनां उत्कृष्टाद्यश्चत्वारः कालाः सावधुवाः स्थिति-बंधा भवंति ।

१८।

अासामष्टादञ्चानां ते शेषाःसाद्यश्चवास्त्रयः । १५ । . संत्युत्कृष्टादयोऽन्यासां चत्वारः सादयो श्रवाः । १०२ । ञ्चभाञ्चभेषु सर्वेषु समस्ताः स्थितयोऽञ्चभौः। ानेर्यङ्नरसुरायुंपि संति सन्त्यप्टकर्मसु ॥ २३८ ॥ वध्यन्ते स्थितयः सर्वाः कपायवशतो यतः । तिर्यञ्जत्यीमरायुंपि तत्र्यायोग्यविश्चद्वितः ॥ २३९ ॥ अप्रशस्तास्ततः सर्वाः कर्मणां स्थितयो मताः। आयुपां त्रितयं मुक्त्वा तिर्यगादिभवां बुधैः ॥ २४० ॥ र्जैत्कृष्टा स्थितिरुत्कर्षे संक्लेशस्य जघन्यका । विशुद्धेरन्यथा ज्ञेया तिर्थङ्न्रसुरायुषाम् ॥ २४१ ॥ विशुद्धिः सातवंधस्य योग्या परिणतिर्मता । संक्लेशोऽसातवंधस्य योग्या साध्त्र मनीपिभिः॥ २४२ ॥ संक्लेशवृद्धितो यसाद्धद्वन्ते स्थितयोऽखिलाः । विशुद्धिवृद्धितस्तसाद्धीयंते ता निसर्गतः ॥ २४३ ॥ तत्रोत्कृष्टस्थितौ विशुद्धयः स्तोका भूत्वा तावद्धर्दन्ते

१ पूर्वोक्तानां ते शेषा उत्कृष्टानुत्कृष्टजघन्यास्त्रयः कालाः साद्यघुवाः स्थितिवंघा भवंति । २ पापसम्बन्धिन्यः । ३ योगविशुद्धित्वात् । ४ तिर्य-ङ्नरसुरायुषां स्थितिरुक्ष्टा कस्यापि जीवस्य पतिता भवति पश्चात्स जीवः संक्लेशवान् भवति, संक्लेशस्योत्कर्षे सित सा स्थितिर्जधिन्यका भवति, कस्यापि जीवस्य तिर्यङ्नरसुरायुपां जघन्यस्थितिः पतिता पश्चात्स जीवा विशुद्धिमान् तदा विशुद्धगुत्कर्षे सित सा जघन्या स्थितिरन्यथोत्कृष्टाः भवतीति ज्ञेयम् ।

यावज्जघन्यस्थितिहेतवः, जघन्यास्थितौ संक्लेशाः स्तोका भृत्वा तावत्क्रमेण वर्द्धन्ते यावदुत्कृप्टिश्चितिहेतवः ॥ समिध्यात्वेन वध्यन्ते प्रकृष्टाः स्थितयोऽखिलाः । मुक्त्वाऽऽहारकदेवायुस्तीर्थकर्तृत्वकर्मणाम् ॥ २४४ ॥ निर्वतस्तीर्थकर्तृत्वे प्रमत्तिस्वायुपि । करोत्याहारैके बंधमप्रमत्तः परस्थितः ॥ २४५ ॥ श्वभ्रतियेङ्नरायृंपि पद्गं वेक्रियिकाह्यम् । विकलत्रिनयं सक्ष्मं साधारणमपूर्णकम् ॥ २४६ ॥ नृतिर्येचः स्थिति पंचदशानां कुर्वते पराम् । १५ । आतपस्थावरैकाक्षेप्वीञ्चानांताः सुराह्मिषु । ३ ॥ १४७ ॥ तियेग्द्रयमसंप्राप्तमुद्योतौदारिकद्वये । नारकत्रिद्शाः पण्णामुत्कृष्टां कुर्वते स्थितिम् ॥ ६ । २४८ ॥ चतुर्गतिगता जीवाः शेषाणां कर्मणां स्थितिम् । मध्यमोत्कृष्टसंक्लेशाः प्रकृष्टां कुर्वते स्फुटम् ॥ ९२ । २४९ ॥ ज्ञधन्यस्थितिस्वामित्वं कथ्यते-आहारकद्वये पूर्वस्तीर्थकृत्वे च संयतः । ३। अनिवृत्तिस्तु पुंवेदे संज्वालानां चतुष्टये ॥ ५ । २५० ॥ दशके ज्ञानविष्ठस्थे प्रथमे हक्चतुप्टये। जघन्यां कुरुते र्हेक्ष्मस्तां सातोचयशःस्विप ॥ १७ । २५१ ॥

१ अप्रमत्तमुनिराहारके वंधं करोति । २ मनुष्यतिर्यञ्चः पंचदशानामु-त्कृष्टां स्थितिं कुर्वते । ३ आतपादिषु त्रिषु कर्मसु भवनवास्यादीशानांता देवा उत्कृष्टां स्थितिं कुर्वते नान्ये । ४ दशमगुणस्थानधारी जीवः सप्त-दशसु जघन्यां स्थितिं कुरुते ।

असंज्ञीविक्रिया पट्टे जघन्यां कुरुते स्थिति । चतुर्णामायुपामेनां यथास्वं संद्र्येसंज्ञिनौ ॥ २५२ ॥ दशानामासास्पुनर्विशेषमाह— पूर्णः पंचेन्द्रियोऽसंज्ञीश्वअरीतिद्वये स्थिति । तद्योग्यप्राप्तसंक्षेशो विद्धाति जघन्यिकाम् ॥ २५३ ॥ सुररीतिद्वयेऽप्येप जघन्यां कुरुते स्थिति । वहमानः परां शुद्धि योग्यां वैक्रियिकद्वये ॥ २५४ ॥ सम्प्राप्तशुद्धिसंक्षेशौ पंचाक्षौ संझ्यसंज्ञिनौ । जधन्यां कुरुते पूणों श्वअदेवायुपोः स्थितिम् ॥ २५५ ॥ कुर्वते नरतिर्यचो योग्यसंक्षेत्रभागिनः । चृतिर्यगायुपोरेनामभोगावनिजाः स्थिति ॥ २५६ ॥ एकाक्षे। वादरः पूर्णः प्राप्तसर्वविद्यद्धिकः । प्रकृतीनाम्पराँसान्तु जघन्यां कुरुते स्थितिम् ॥ २५७ ॥ नारकाः विबुधाः जीवाः भोगविश्वंभराभवाः । भोगभूप्रतिवद्धा ये ते पड्मासायुपिस्थिति ॥ २५८ ॥ यथास्वं कुर्वते योग्यशुद्धिसंक्लेशभागिनः । त्रिमागेष्वायुपः शेपेस्थितेः सति परे पुनः ॥ २५९ ॥ युग्मम् भोगभूप्रतिभागोऽसौ यदंतरमुदाहृतम्। मानुपोत्तरशैलस्य स्वयंप्रभनगस्य च ॥ २६० ॥ इति स्थितिवन्धः समाप्तः।

१ संज्ञीपर्याप्तः संप्राप्तशृद्धिः नरकायुष स्थितिं जघन्यां कुरुते असंज्ञी-पंचेन्द्रियः पर्याप्तः संप्राप्तसंक्केशो देवायुषो जघन्यां स्थितिं कुरुते । २ कर्म-मूमिजाः । ३ अन्यासां पंचाशीतिप्रकृतीनाम् ।

कर्मणां रसविशेपोऽनुभागस्तस्यभेदानाह— अप्टभिरुत्कृष्टाद्यैः सहातुमागे चतुर्दश ज्ञेयाः । शस्ताशस्तौ संज्ञा स्वामित्व प्रत्ययविपाकाः ॥ २६१ ॥ घातीनामजघन्यो वेद्ये नामनिभवन्त्यतुत्कृष्टः । अजवन्यानुत्कृष्टी गोत्रे सर्वे चतुर्द्धी ते ॥ २६२ ॥ चतुर्भेदाः भवन्त्येते साद्यनादिध्रवाध्रवाः । परे साद्यध्ववाः वंधाः जायन्तेपूर्वकर्मणां ॥ २६३ ॥ चत्वारोप्यायुगो द्वेधा बुधैः साद्यध्रवाः मताः । अनुभागो भवत्येवं मूलप्रकृतिगोचरः ॥ २६४ ॥ कार्मणागुरुलव्वाहे शस्तं वर्णचतुष्टयं। तैजसं निर्मिद्यानामनुत्कृष्टश्चतुर्विधः ॥ २६५ ॥ शेपाःसाद्यश्चवास्तासामनुत्कृष्टोज्झितास्त्रयः । वंधध्वंसिभिरष्टानामनुभागाः निवेदिताः ॥ २६६ ॥ दशज्ञानांतरायस्थाःदग्रोधे नव् पोडश । कोपादयो जुगुप्साभीः निचनर्णचतुष्टयम् ॥ २६७ ॥ मिथ्यात्वग्रुपघातश्र त्रिचत्वारिंग्रतः स्मृताः । अजघन्यश्रतुर्भेदः परे साद्यश्चवास्त्रयः ॥ २६८ ॥ ग्रुग्मम् ॥ उत्कृष्टाद्याः समस्तानाम्प्रकृतीनामुदाहृताः । चत्वारोऽपि द्विघान्यांसां साद्यध्वविकल्पतः ॥ २६९ ॥ स्त्रमुखेनैवपच्यन्ते मूलप्रकृतयोऽ्खिलाः । उत्तरास्तुल्यजातीयाः पुन्रन्यमुखेन च ॥ २७० ॥ आयुर्दर्शनचारित्रमोहप्रकृतयः परं । स्वम्रुखेनैवपच्यंते सर्वदेवोत्तरास्वपि ॥ २७१ ॥

१। ७३ प्रकृतीनाम्।

उदीयते मनुष्यायुर्नरकायुर्मुखेन नो ।
चारित्रमोहनं जातु दृष्टिमोहमुखेननो ॥ २७२ ॥
अनुभागः प्रकृष्टोऽस्ति प्रश्नस्तानाम् विशुद्धितः ।
संक्लेशतोऽप्रशस्तानां जघन्यः पुनरन्यथा ॥ २७३ ॥
द्वाचत्वारिशतस्तीत्रः प्रश्नस्तानां विशुद्धितः ।
संक्लेशतोऽप्रशस्तानां द्वाशीतेर्वामदृष्टिषु ॥ २७४ ॥
त्रीण्यायूंपि शरीराणि पंच त्रसचतुष्टयम् ।
अंगोपागत्रयं निर्मिदाद्ये संस्थानसंहती ॥ २७५ ॥
परघातागुरुलघ्वाहे सुरद्वयनरद्वये ।
सुमगोचिस्थरोच्छासाः सन्नभोरीतिसुस्वरे ॥ २७६ ॥
पंचेन्द्रियं शुभादेये शस्तं वर्णचतुष्ट्यं ।
तीर्थकुत्त्वातपोद्योताः यशःसाते शुभाःस्यृताः ॥ २७७ ॥
॥ विशेषकम् ॥

प्रशस्तास्वातपोद्योततेरश्रमनुजायुपाम् ।
तीत्रोमिथ्यादृशि ज्ञेयः श्चेपाणाम् शुद्धदर्शने ॥ २७८ ॥
मानुपौदौरिकद्वंद्वे जीवौ संहतिमादिमाम् ।
प्रकृष्टिकुरुतः पंच सदृष्टी सुरनारकौ ॥ २७९ ॥
द्वाचत्वारिशतस्तस्या देवायुरप्रमत्तकः ।
तीत्रां द्वात्रिशतं शेषां कुर्वते क्षपकाःपरं ॥ २८० ॥
४+५+१+३२=मिश्रिताः ४२ ॥
दश्ज्ञानांतरायस्थाःदर्शनावरणे नव ।
नीचं पद्विशति मोहे निद्यं वर्णचतुष्ट्यं ॥ २८१ ॥
श्वश्रतिथेग्द्वये पंच संस्थानान्यशोऽशुभं ।
नारकायुरनादेयमसातं विकलत्रिकम् ॥ २८२ ॥

पंचसंहतयः स्हमं दुःस्वरासन्नभोगती । साधारणमपर्याप्तं दुर्भगं स्थावरास्थिरे ।। २८३ ॥ एकाक्षमुपघातं च द्वशीतिवीमदृष्टिना । प्रकृतीनामप्रशस्तानां प्रकृष्टीकियतेंऽगिना ॥ २८४॥ कलापकम् श्वभ्रतियेङ्नरायुंपि श्वभ्रद्वयमपूर्णकम् । विकलत्रितयं सक्ष्मं साधारणकमित्यमुः ॥ २८५ ॥ एकाद्शनृतिर्यञ्चः प्रकृतीरप्रशस्तकाः । मिथ्यात्ववासितस्वांतास्तीत्रीकुर्वेतिजन्तवः ॥ २८६ ॥ युग्मम् ॥ देवो वामद्गुत्कृष्टानेकाक्षांस्थावरातपान् । उचोतं कुरुते श्वाभ्रः सप्तमीभूमिमाश्रितः ॥ २८७ ॥ तियेग्द्रयमनादेयं प्रकृतीनामिदं त्रयं। प्रकृष्टीक्रुरुतो देवौ क्रदृष्टी देवनारकौ ॥ २८८ ॥ प्रकृतीनामप्टपप्टिं चतुर्गतिगताःपरं। उत्कृष्टीकुर्वते तीत्रकपायाःवामदृष्टयः ॥ २८९ ॥ तिर्यगायुर्भनुष्यायुरातपोद्योतलक्षणम् । मश्चस्तासु पुरादत्तं प्रकृतीनां चतुष्टयम् ॥ २९० ॥ तीत्रानुभागवंधासु मध्ये यद्यपि तस्वतः। संभवापेक्षयाभूयो मिध्यादृष्टेः प्रदीयते ॥ २९१ ॥ अप्रशस्तं तथाप्येतत्केवलंन्यपनीयते । पडशीतेरपनीते द्वशीतेर्जायते पुनः ॥ २९२ ॥ ८६ अपनयने ८२ ॥ दशज्ञानांतरायस्थाः हगावृतिचतुष्टयम् । मंदत्वं नयते सक्ष्मः समर्थेत्ये चतुर्दश् ॥ २९३ ॥

पंच पुंचेदसंज्वालाः प्रकृतीरनिष्टिचिकः । र्ति हास्यं ज्युप्साभीनिधं वर्णेचतुष्टयं ॥ २९४ ॥ नयते प्रचलितानिद्रे उपयातमपूर्वकः । मंदानुभागवंथत्वसेकादशविद्यद्धाः ॥ २९५ ॥ आहारकद्वयं शक्षद्रमत्तेन साधुना l शोकारती पमत्तेन मंदत्वं नीयने पुनः ॥ २९६ ॥ मिय्यात्वमादिकोपादि चतुष्कं स्त्यानगृहयः । निम्बद्याष्टेतिनीयन्ते मंदत्वंवामदृष्टिना ॥ २९७ ॥ असंयता दिनीयानां कपायाणाम् चतुष्टयं । देशवनस्तृतीयानाम् मंदत्वं नयते पुनः ॥ २९८ ॥ इत्येताःप्रकृतीरेते संयमाभिग्रुखाख्यः । मन्दानुभागवन्धत्वं नयन्ते पोडग्रक्रमात् ॥ २९९ ॥ आयुश्रतुष्टयं सूक्षं पट्टं वैकियिकाद्यं । साधारणमपर्याप्तं त्रयं विकलगोचरम् ॥ ३०० ॥ निय्याद्योनृतिर्यञ्चो मंद्राङ्कवीत पोड्स । उद्योगोदारिकटंटे तिस्रसिद्शनारकाः ॥ ३०१ ॥ निर्यन्टिनयनीचानां निस्णां कुर्वतेंअगिनः । नंदानुमागवंघत्वं सप्तमीमवनीङ्गताः ॥ २०२ ॥ मेंदू स्थावर्काक्षे हे तिर्थेग्देवमानवाः । कुर्वेते नव्यमे भाव वर्तमानाः शरीरिणः ॥ ३०३ ॥ एकं साधमेंद्रेवान्ता आतपं वामदृष्टयः। मनुष्यास्त्रीर्थेकर्तृत्वं मंदीक्कविन्त्यसंयताः ॥ ३०४ ॥ उच्छासागुरूरुघ्वाहे निर्मित्त्रसचतुष्टयं । पंचाक्षं कार्मणं तेजशास्त्वर्णचतुष्टयम् ॥ ३०५ ॥

परघातं च संक्लिष्टाश्रतुर्गतिनिवासिनः । मंदाः पंचदशाप्येताः कुर्वते वामदृष्यः ॥ ३०६ ॥ मिध्यात्वाकुलितास्तीवविश्चद्भिगतमानसाः। आरोपयन्ति मंदत्वं स्तीनपुंसकवेदयोः ॥ ३०७ ॥ वेद्यद्वयं स्थिरदंदं शुभदंदं शुभद्वयम् । मनुष्यद्वयमादेयद्वयं हि सुभगद्वयं ॥ ३०८ ॥ विहायोगमनद्दं विंशति । त्रीभरान्त्रताम् । प्रपन्नाः मध्यमं भावं मन्दीकुर्वन्ति दुर्दशः ॥ ३०९ ॥ संज्ञाः कथ्यन्ते-भवन्ति सर्वघातिन्यः कपायाः द्वादशादिमाः । आद्याः दररोधने पंच प्रान्ते ज्ञानेक्षणावृती ॥ ३१० ॥ मिध्यात्वं विश्वतिर्वधे सम्यग्मिध्यात्वसंयुताः । उदये ताः पुनर्वेश्वेरेकविंशतिरीरिताः ॥ ३११ ॥ चंधे २०। उदये २१॥ दर्शनावरणे तिस्रः चतस्रो ज्ञानरोधने । संज्वालाः नोकपायाश्र मोहने विव्वपंचकं ॥ ३१२ ॥ जायन्ते देशघातिन्यो वंधने पंचविंशतिः। पड्डिंशतिर्भवन्त्येताः सम्यक्त्वेन सहोद्ये ॥ ३१३ ॥ वंधे २५ । उदये २६ । पिंडिताः ४७ ॥ वेद्यायुर्नामगोत्राणां प्रोक्ताःप्रकृतयोऽखिलाः । अघातिन्योऽखिलाः प्राज्ञैरेकोत्तरशतप्रमाः ॥ ३१४ ॥ अघातिन्यः १०१ ॥ पिंडिताः १४८ ॥ घातिकाभिरिमा युक्ता घातिका सन्त्यघातिका । चातिकांस्तत्रपापाख्याः पुण्यपापाभिधाः पराः ॥ ३९५ ॥ संज्वालाः ज्ञानरुध्याद्याश्रतस्रो विष्ठपंचकं । तिस्रो दन्हिं पुंचेदः संति सप्तदशेति याः ॥ ३१६ ॥ चतुर्विधेन भावेन सदा परिणमंति ताः। त्रिविधेन पुनः शेषाः सप्तोत्तरशतप्रमाः ॥ ३१७ ॥ लतादार्वास्थिपापाणतुल्यास्ता भावता मताः। अन्याःदार्वस्थिपापाणतुल्याःसप्तोत्तरंशतम् ॥ ३१८ ॥ **प्रशस्तानां समाःभावाः गुडखंडसितामृतः**। अन्यासां निवकंजीरविपहालाहरूर्मताः ॥ ३१९ ॥ योगेन बध्यते सातं मिथ्यात्वेनात्रपोडश् । असंयमेन पंचाग्रा त्रिशदन्याःकपायतः ॥ ३२० ॥ वृत्तं आहारकदंद्दे सम्यक्त्वं तीर्थकारिणि । प्रधानप्रत्ययास्तासामितिवन्धो न तैर्विना ॥ ३२१ ॥ इति प्रधानप्रत्ययनिर्देशः । अपरेप्येर्वमाहुः-मिध्यात्वस्योद्ये यांति पोडश प्रथमेगुणे । संयोजनोद्ये वंधं सासने पंचविंदातिः ॥ ३२२ ॥ कपायाणां द्वितीयानामुद्ये निर्त्रते दश । स्वीकियन्ते तृतीयानां चतस्रो देशसंयते ॥ ३२३ ॥ सयोगे योगतः सातं शेषाःस्त्रे स्त्रे गुणे पुनः । विमुच्याहारकदंद्वतीर्थकृत्वे कषायतः। पष्टिः पंचाधिका वंधं प्रकृतीनाम् प्रपद्यते ॥ ३२४ ॥

१ सोल्सपणवीसणभं इसचडलकेक्वंघवोच्छिण्णा। दुगतीस चतुरपुव्ये पण सोल्स जोगिणो एको॥

आहारकद्वयस्योक्तः संयमस्तीर्थकारिणः । सम्यक्त्वं कारणं पूर्व वंधने वंधवेदिभिः ॥ ३२५ ॥

मिध्यात्वं पोडग्रानामिह प्रधानं कारणमन्यपामप्रधानम् इत्यादिज्ञेयं ॥ शरीरपंचकं वर्णपंचकं रसपंचकं । पट्टे संस्थानसंहत्योरष्टकं स्पर्शगोचरं ॥ ३२६ ॥ अंगोपांगत्रयं गंधद्वयं प्रत्येकयुग्मकं । निर्माणागुरुलघ्वाहे स्थिरद्वंदं शुभद्वयम् ॥ ३२७ ॥ पर्घातोपघाताहे देहवंधनपंचकं । आतपोद्योतसंघातपंचकानीति भाषिताः ॥ ३२८ ॥ द्वाभ्यां पुद्रलपाकिन्यः पष्टि प्रकृतयो युताः । एतदीयेन पाकेन शरीराद्युपलव्धितः ॥ ३२९ ॥ ज्ञानदृग्रोधविधस्थाः वेद्यमोहनगोत्रजाः । गतयो जातयस्तीर्थकृदुच्ङ्वासो नभोगती ॥ ३३० ॥ त्रससुस्वरपर्याप्तस्थृलादेययेवाःशुभाः । सेतरा जीवपाकाः स्युरष्टात्रा सप्ततिः पुनः ॥ ३३१ ॥ ज्ञानरोघादयः सर्वाः यतो जीवं विकुर्वतो । जीवपाकास्ततोञ्जेयास्तत्र तत्पाकदृष्टितः ॥ ३३२ ॥

अत्रात्मनि निवद्धाः सप्तविंशति नामप्रकृतयः तासां तत्र-विपाकोपलब्धेः।

आनुपूर्व्यश्चतस्रोऽपि क्षेत्रपाका निवेदिताः । .जिनरायृपि चत्वारि भवपाकानि सर्वदा ॥ ३३३॥

इत्युनुमागवंघः समाप्तः ॥

१० पं. सं.

स्वामित्वभागभागाभ्यामष्टोत्कृष्टाद्यः सह । द्ञ प्रदेज्ञवन्धस्य प्रकाराः कथिताः जिनैः ॥ ३३४ ॥ पुद्रलाः ये प्रगृद्धन्ते जीवेन परिणामतः । रसादित्विषवाहाराः कर्मत्वं यांति तेष्विलाः ॥ ३३५ ॥ एकक्षेत्रावगाहास्ते योग्याः सर्वेष्रदेशगाः । गृह्यन्ते हेतुता जीर्वः सादयोऽनाद्यः सदा ॥ ३३६ ॥ गैंधवर्णरेसः सर्वेः स्पेशेश्वतुभिरन्वितेः। विमुक्तांनंतभागोस्ति कर्मानंतप्रदेशकं ॥ ३३७ ॥ एकैकत्रक्षणे येऽत्र वंघमायान्ति पुद्रलाः । अष्टघा वव्रतः कर्म तेपाम्मागप्रकल्पना ॥ ३३८॥ र्शाताष्णीस्नग्धस्क्ष्रत्वकलिताः परमाणवः । योग्यत्वं मतिपद्यन्ते कर्मवंधस्य नापरे ॥ ३३९ ॥ एकेन परिणामेन गृहीताः परमाणवः। अप्टकर्मत्त्रमायांति ग्रुद्धिसंस्केशद्वद्धितः ॥ ३४० ॥ इद्विर्यथायथाक्षाणां विवर्द्धेते तथा तथा । जंतोर्विशुद्धिसंक्रेशौ हीयेते परथा पुनः ॥ ३४१ ॥ स्वल्पस्तत्रायुपस्तुल्यो गोत्रनाम्नास्ततोऽधिकः। विव्रद्यज्ञानरोधेषु समोभागस्ततोऽधिकः ॥ ३४२ ॥ समस्तो परमो भागो मोहनीय निवेदितः । वेदनीयेऽधिकस्तस्मादितीत्थं भागकल्पना ॥ ३४३ ॥ सुखदुःखे यतोऽनल्पे दत्तोभागस्ततोऽधिकः । वेदनीये परेपान्तु भूर्यवस्थान्यपेक्ष्या ॥ ३४४ ॥

१ सिन्हानंतिममागः

आवल्यसंख्यभागेन खंडिते कर्मसंचये। आधिक्यमेकखंडेन कर्तव्यं सर्वकर्मसु ॥ ३४५ ॥ अनुत्कृष्टो मतः पष्णां चतुर्भेदस्त्रयः परे । . वंधाः साद्यध्रवाः सर्वे मोहनीयायुषो द्विधा ॥ ३४६ ॥ दर्शनावरणे पट्टं स्त्यानगृद्धित्रिकं विना । दश ज्ञानान्तरायस्थाः कपायाः द्वादशान्तिमाः ॥ ३४७ ॥ जुगुप्साभयमित्यासां प्रकृतीनां चतुर्विधः । अनुत्कृष्टस्त्रयः शेषाः वन्धाः साद्यध्रवाः द्विधा ॥ ३४८ ॥ <sup>-</sup>उत्कृष्टाद्याः द्विघा वंधाश्रत्वारः सादयोऽध्रवाः । प्रकृतीनाम् प्रदेशाख्याः शेषाणां नवतः पुनः ॥ ३४९ ॥ जघन्योनाधरो यस्मादजघन्योऽस्ति साधरः। उत्कृष्टो नोत्तरो यस्मादनुत्कृष्टोस्ति सोत्तराः ॥ ३५० ॥ उत्कृष्टो जायते बंधः पर्सु मिश्रं विनायुपः । प्रदेशाख्या गुणस्थाननवके मोहकर्मणः ॥ ३५१ ॥ अनायुर्मोहनीयानाम् पण्णाम्भवति कर्मणाम् । अपर्याप्तस्य सक्ष्मस्य निगोतस्य शरीरिणः ॥ ३५२ ॥ क्षुद्रमवग्रहस्योक्तं त्रिभागे परमायुपः । वंघनं कर्मणाम्प्राज्ञैरन्येपाम्प्रथमे क्षणे ॥ ३५३ ॥ दग्ज्ञानरोधॅविघानां चतस्रः पंचपंच च। सातम्रज्ञंयशः सप्त दशानां विदधाति वै ॥ ३५४ ॥ प्रदेशबंधमुत्कृष्टं सक्ष्मलोभगुणस्थितः । संज्वालनरवेदानां पंचानामनिवृत्तिकः ॥ ३५५ ॥ तीर्थकत्प्रचलानिद्रापद्वं हास्यादिगोत्वरं । नवानां कुरुते वंधमुत्कृष्टं ग्रुभद्शनः ॥ ३५६ ॥

चतुष्कस्य द्वितीयस्य कपायाणामसंयतः विद्धाति वृतीयस्य प्रकृष्टं देशसंयतः ॥ ३५७॥ सुरद्वितयमादेयं सुभगं नृसुरायुपी । आद्ये संहतिसंस्थाने सुस्वरः सन्नभोगतिः ॥ ३५८ ॥ असातं विकियाद्वंद्वमित्येताः यास्त्रयोदश् । तासां सदृष्टिदुर्देशी वंधोन्कृष्टत्वकारिणा ॥ ३५९ ॥ आहारकद्वयस्योक्तः प्रदशोत्कर्पणक्षमः । अप्रमत्तः, परासान्तु जीवो मिध्यात्वदृषितः ॥ ३६० ॥ उत्कृष्टयोगवान् संज्ञी पूर्णींगी स्तोकवंधकः। मकृष्टं कुरुते वंधं जघन्यं विषरीतकः ॥ ३६१ ॥ चतसः श्रभ्रेद्वायुःश्रभ्रद्वितयलक्षणाः । असंज्ञी कुरुते स्वल्पा मध्ययोगव्यवस्थितः ॥ ३६२ ॥ आहारकद्वयं साधुः प्रमादरहिताशयः। पंच निःसंयमः तीर्थकृद्देवस्य चतुष्टयं ॥ ३६३ ॥ शेषाः स्रक्ष्मनिगोतों अगी स्वरूपत्वं नयते पुनः । मध्ययोगस्थितः सर्वा नवाधिकश्वतप्रमाः ॥ ३६४ ॥ प्रदेशप्रकृती वन्धौ भोगतः स्तः कपायतः । जन्तोः स्थित्यनुभागो स्तः तद्वचपाये व्यपायतः ॥ ३६५ । १ स्वभावः प्रकृतिर्ज्ञेया स्वभावाद्च्युतिः स्थितिः। अनुमागा रसस्तासां प्रदेशों श्लावधारणम् ॥ ३६६ ॥ प्रकृतिस्तिक्तता निवे स्थितिरच्यव्नं पुनः । रसस्तस्यानुभागः स्यादित्येवं कर्मणामपि ॥ ३६७ ॥ कारुं क्षेत्रं भवं द्रन्यसुद्यः प्राप्य कर्मणास् । जायमानो मतो द्वेधा विपाकेतरभेदतः ॥ ३६८॥

मागाऽसंख्यातिमः श्रेणेर्यागस्थानानि देहिनः ॥
ततोऽसंख्यगुणो ज्ञेयः सर्वप्रकृतिसंग्रहः ॥ ३६९ ॥
ततोऽसंख्यगुणानि स्युः स्थितिस्थानान्यतः स्थितेः ।
स्थानान्यध्यवसायानामसंख्यातगुणानि वै ॥ ३७० ॥
असंख्यातगुणान्यसाद्रसस्थानानि कर्मणाम् ।
ततोऽनंतगुणाः संति प्रदेशाः कर्मगोचराः ॥ ३७१ ॥
अविभागपरिच्छेदाः सर्वेषामपि कर्मणाम् ।
एकैकत्र रसस्थाने ततोऽनंतगुणाः मताः ॥ ३७४ ॥

उपजातिष्टत्तम् ।

कर्मप्रवादांबुधिविन्दुकरूप—
श्रुत्विधो वंधविधिः स्वशक्तया ।
संक्षेपतो यः कथितो मयाऽसौ ।
विस्तीरणीयो महनीययोधैः ॥ ३७३ ॥
वंधविचारं वहुतमभेदं यो हृदि धत्ते विगलितखेदम् ।
याति स भव्यो व्यपगतकष्टां सिद्धिमवंधोऽभितगतिरिष्टाम् ॥
गुणस्थानविशेषेषु प्रकृतीनां नियोजने ।
स्वामित्विमह सर्वत्र स्वयमेव विबुध्यताम् ॥ ३७५ ॥
हित श्रीमदिमतगत्याचार्यवर्यप्रणीते पंचसंग्रहाङ्यम्थे
शतकं समाप्तम् ।

नत्वाहमहतो मक्तया घातिकलमपघातिनः ।
स्वशक्तया सप्ततिं वस्ये वंधमेदाववुद्धये ॥ ३७६ ॥
वंधोदयसत्त्वानां सिद्धपदैदृष्टिवादपाथोधेः ।
स्थानानि प्रकृतीनामुद्धृत्य समासतो वस्ये ॥ ३७७ ॥

वंधे कत्युद्ये सत्त्वे संति स्थानानि वा कति । मूलोत्तरगताः सन्ति कियंत्यो भंगकल्पनाः ॥ ३७८ ॥ अष्टकं सप्तकं पष्ठं वंधेऽष्टोद्यसत्वयोः । एकवंधे त्रयो भेदा एको वंधविवाजिते ॥ ३७९ ॥

> वंध ८०६ वंध १)१)१ उद्य ८८८ एक्बंधे- उद्य ७७४ अवंधे- उ. ४ सत्ता ८८८ सत्ता ८७४

त्रयोदशसु सप्ताष्टौ वंधेऽष्टोदयसत्तयोः । भेदाः संज्ञिनि पर्याप्ते पंच द्यौ केवलिद्वये ॥ ३८० ॥

त्रयोदशसु जीवसमासेषु - उ. ८८ एकस्मिन् संहिनि पूर्णे - ८८८ ए

केवलिद्धये,—१, ०। ४, ४। ४, ४। द्वौ विकल्पौ गुणस्थानपट्के मिश्रं विनाष्टसु । एकैकः कर्मणां वंधः पाकसत्वेषु जायते ॥ ३८१॥

मिथ्यादृष्ट्यादीनां पण्णां मिश्रवर्जितानां द्वौ विकल्पौ— ८, ७ । ८, ८ । ८, ८ ।

> मिश्राअपू... अ.. सू.. उ. क्ष्मी. स.. अ. ७ ७ ७ ६१११० एकेको ज्ञानां— ८ ८ ८ ८ ७ ४ ४

वंधोदयास्तिता मूलप्रकृतीनां निवेदिताः । उत्तरप्रकृतीनां ताः कथयिष्यामि साम्प्रतम् ॥ ३८२ ॥ वंधादित्रितये पंच विशे ज्ञानावरोधने । शांते श्रीणे च निवेन्धे पंचानामुदयास्तिते ॥ ३८३ ॥ दश्रस,—५, ५ । ५, ५ । ५, ५ । श्रान्तक्षीणयोः—०, ० । ५, ५ । ५, ५ ।

नत्र स्युः पट् चतस्रश्च हग्रोघे वंधसत्वयोः । स्थानानि त्रीणि पाके द्वे चतस्रः संति पंच वा ॥ ३८४ ॥ भवंति नव सर्वाः पट् स्त्यानगृद्धित्रयं विना । चतस्रः प्रचलानिद्रारहिताः वंधसत्त्वयोः ॥ ३८५ ॥ ९ । ६ । ४

चतस्रोभ्त्रोदये चसुर्दर्शनावरणादयः । जायते पंच वा निद्रादीनामेकतरोदये ॥ ३८६ ॥ ४ । ५ ।

वंधत्रये संति नवात्र सत्त्वे
पद्वं चतुर्विन्धिनि वंधहीने ।
नवाथ पद्र द्वां सकलेषु पाकौ
सत्त्वे च पाके च चतुष्कमंत्ये ॥ ३८७ ॥
द्वर्योर्नव द्वयोः पद्वं चतुर्षु च चतुष्यम् ।
पंच पंचसु श्रून्यानि भंगाः संति त्रयोद्या ॥ ३८८ ॥

वंध ९९६६४४४४४००००० उद्य ४५४५४५४५४५४५४ सत्ता ९९९९९९६६६९९६६४

वंधत्रये ९ । ६ । ४ सर्वे मृलमंगाः १३ । सत्तायां नवकंपद्वे द्वयेपद्वं नव द्वये । द्वितये पद्वमेकत्र गतवंधे चतुष्टयम् ॥ ३८९ ॥ इति मृलमंगेषु सत्त्वभंगाः । उदयमंगाश्रत्वारः पंच वा सर्वत्र । द्वितये नवकं पट्टं ततोऽपूर्वस्य पूर्वकम् ।
यावद्भागं ततः सक्षमं वंधे यावच्चतुष्टयम् ॥ ३९० ॥
गुणस्थानेषु वंधः—९।९।६।६।६।६।६।६।४।४।०।०।०।
सत्वे नवोपशांतांताः क्षीणे पट् प्रथमे क्षणे ।
चतस्रोऽत्रांतिमे ज्ञेयाः सत्त्वं नास्ति ततः परम् ॥ ३९१॥
क्षपके संत्यपूर्वस्य नव प्रकृतयः स्फुटम् ।
अनिवृत्तेरसंख्येयभागेषु पडतः परम् ॥ ३९२ ॥

सर्वत्र चत्वारः पंच चोद्ये परं श्लीणस्यांत्यश्लणे चतुष्टयमिति ।

मिथ्यादृष्टिसासनयोः नयंधः ९,९। उदयः ४,५। सत्ता ९,९। सम्यिद्धाथ्यादृष्ट्यादिषु द्विविधापूर्वकरणप्रथमसप्तम-भागं यावत् नयं. ६,६। उ. ४,५। स. ९,९। श्रेषापूर्वा-निवृत्तिद्धक्ष्मोपश्चमकेषु, क्षपकेषु चापूर्वकरणस्य सप्तभागेषु पद्स्वनिवृत्यसंख्यातान् बहून् भागान् यावत् नयं. ४,४। उ. ४,५। स. ९,९। ततः परं क्षपितषोडशम्कतेरिनवृत्तेः श्रेपसंख्यातभागे द्वक्षमक्षपके चन

वं. ४, ४। उ. ४, ५। स. ६, ६ । उपशांते—वं. ०, ०। उ. ४, ५। स. ६, ६। सीणो प्रथमे क्षणे—वं. ०, ०। उ. ४, ५। स. ६, ६। क्षीणांत्यक्षणे—वं. ०। उ. ४। स. ४।

सप्त गोत्रेऽष्ट वेद्ये स्यूर्भगाः पंच नवोदिताः।

। पंचक्रमाच्छुभ्रतिर्यङ्नरसुरायुषाम् ॥ ३९३ ॥

गोत्रे ७ । वेद्ये ८ । आयुपि ५ । ९ । ९ । ५ । उचं द्वयोर्द्वयोनींचं वंधे पाके चतुष्टये । उचनीचोच्चनीचानि द्वयं सत्त्वे चतुष्टये ॥ ३९४ ॥ पंचमे सकलं नीचमित्थं वेद्येऽपि बुध्यताम् । एकोऽङ्कः प्रथमेऽन्यत्र शून्यस्तत्र निवेक्यते ॥ ३९५ ॥

> वंध १ १ ० ० ० उद्य १ ० १ ० ० सत्ता १।०१।०१।०१।००।०

अत्रांकंसंदृष्टेरुचे एको नीचे शून्यः १।० एकः साते शून्योऽ-साते १।०।

आद्ये पंचादिमाः भंगाश्रत्वारः स्नस्तदर्शने ।

द्वावाद्या त्रितयेऽन्यत्र पंचमेऽस्त्येक आदिमः ॥ ३९६ ॥

मिथ्यादृष्टचादिषु दृशसु पंचानां विभागः ५ । ४ । २ । २ ।

२ । १ । १ । १ । १ । १ ।

डचं पाके द्वयं सत्त्वे चतुष्के बंधवार्जते ।

अयोगस्योचमंत्येऽस्ति समये पाकसत्त्वयोः ॥ ३९७ ॥

चतुर्षु उ. १ । स. १ ।० । अयोगांत्यक्षणे १ । १ । एवं सप्त ७ ।

चत्वारो गोत्रवद्गंगाः वेद्यस्य प्रथमा मताः ।

आद्येषुपर्सु ते संति प्रथमौ द्वौ च सप्तसु ॥ ३९८ ॥

आद्यो वंधपरित्यक्तावयोगे द्वाचुपान्तिमे ।

द्वावसाते तथा साते तस्यान्ते पाकसत्त्वयोः ॥ ३९९ ॥

| 휙. | 9  | 9  | 0  | 0  | <u> </u> |    |   |    |
|----|----|----|----|----|----------|----|---|----|
| ਤ. | 9  | 0  | 9  | 0  | 9        | 0  | 0 | ٩١ |
| ਸ. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90       | 90 | ٥ | ٩  |

एवमप्ट ८।

श्वश्रायुरुदितं सच तिर्यगायुरवञ्चतः ।
नन्नतस्तत्र जायेते वध्यमानोदिते संती ॥ ४०० ॥
सती वद्धोदिते वद्धे मन्यीयुप्यप्ययं क्रमः ।
एकद्वित्रिचतुर्भिश्च संज्ञांकरायुपां क्रमात् ॥ ४०१ ॥
चतुर्णामायुपां संदृष्टिः १ । २ । ३ । ४ ।
पाके श्वश्रायुपोऽवंधे, वंधे तिर्यङ्नरायुपोः ।
सत्ते श्वश्रयुपो भंगास्तदाद्योः परयोरिष ॥ ४०२ ॥

तिर्यग्भवायुरुदयेऽवंधे, वंधे पुनश्रतुष्कस्य । तिर्यग्जीवितसन्त्वे सत्त्वे वा परचतुष्कस्य ॥ ४०३ ॥

| तिर्यगायुर्भगाः— | 5 | 0 | 3   | ٥<br>٦ | 5, 5, | o<br>२ | ₹<br>२ | ع.<br>ه | ۶<br>۲ | ٥٩  |
|------------------|---|---|-----|--------|-------|--------|--------|---------|--------|-----|
|                  |   | ş | 219 | 319    | रार   | २।२    | २।३    | २१३     | रा४    | 212 |

मानवमवायुरुद्येऽवंधे, वंधे पुनश्चतुष्कस्य । मानुपजीवितसन्त्वे सन्त्वे चापरचतुष्कस्य ॥ ४०४ ॥

|                  | 1 | 0 | 9   | 0   | ź  | 0   | 3   | 0   | *   | 0   |
|------------------|---|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| मनुष्यायुभगाः    |   | 3 | ₹   | 3   | à  | 3   | ₹   | 3   | 3   | 3   |
| मनुष्यायुर्भगाः— | L | 3 | 319 | 319 | अव | 312 | ₹13 | 313 | 312 | 318 |

१ तिर्यगायुरवद्गतो जीवस्य श्वश्रायुरुद्रयं सत्ताच । तिर्यगायुर्वप्रतो नार-कजीवस्य तिर्यगायुर्वघः नरकायुरुद्दयः द्वयोः सत्ता ।

२ (१) अंकेन नरकायुर्वोध्यम् (२) अंकेन तिर्यगायुः (३) अंकेन मनुष्यायुः (४) अंकेन देवायुः

पाके देवायुषो बंधे वंधे तिर्थङ्नरायुषोः । सत्वे देवायुषो भंगास्तदाद्योः परयोरिय ॥ ४०५ ॥

द्वयेकाग्रे विंशती ते त्रिसप्तन्यूने मनीषिणः ।
नव पंच च चत्वारि त्रीणि दे विदुरेककम् ॥ ४०६ ॥
यानीति मोहनीयस्य स्थानानि दश्च कर्मणः ।
बंधे संति गुणस्थाने तेषामस्तीति योजना ॥ ४०७ ॥
२२।२१।१७।१३।९।०।४।३।२।१।
मिध्यात्वयुजि मिध्यात्वं कषायाः षोडशैककः ।
वेदो हास्यादिकेस्वेकं युग्मं भययुगुष्तेने ॥ ४०८ ॥
द्वाविंशतिरमिध्यात्वपंढका सस्तदर्शने ।
न्यूनानंतानुवंधिस्तिवेदैर्मिश्रचतुर्थयोः ॥ ०९ ॥
१।१६।१।२।१। मिळिताः २२ । इति ।

मिध्यादृष्टी प्रस्तारः -२ । २, २ । १, १, १ । १६ । १ । सासने २१ । प्रस्तारः -२ । २, २ । १, १ । १६ । मिश्रा-् व्रतयोः १७ । प्रस्तारः, -२ । २, २ । १ । १२ । अप्रत्याख्यानकैकना देशे पष्टे तृतीयकैः । सप्तमाष्ट्रमयोरेते शोकारतिं विना कृताः ॥ ४१० ॥

देशे १३ । प्रस्तारः -- २ । २,२ । १ । ८ । पष्ठे ९ ।ः प्रस्तारः, -- २ । २,२ । १ । ४ । सप्तमाष्टमयोः ९ । प्रस्तारः --२ । २ । १ । ४ । ंबंधे पुंवेद्संज्वालाः संज्वाला नवमे ऋमाह् । एकद्वित्रिभिक्तनास्ते मोहने क्रमतो बुधैः ॥ ४११ ॥ नवमे ५।४।३।२।१। भंगाः पहादिमे वंधे चत्वारस्ते द्वितीयके । हाँ हो त्रिषु परेषु स्यादेकैको मोहकर्मणः ॥ ४१२ ॥ **६।४।२।२।२।१।१।१।१।** उदयस्थानानि कथ्यन्ते— नव स्थानानि मोहस्य क्रमाइश दशोदये । एकद्वित्रिचतुः पंचपडप्टनववर्जिताः ॥ ४१३ ॥ १०।९।८।७।६।५।४।२।१। मिथ्यात्वमेकमेकं च कपायाणां चतुष्टयम्। वेद एकतमो युग्मं हास्यादिष्वेककं भयम् ॥ ४१४ ॥ जुगुप्तेत्युद्ये सन्ति दश प्रकृतयः स्फुटम् । मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने द्वाविंशतिनिवंथने ॥ ४१५ ॥ युग्मस्॥ तत्र मिथ्यात्वं १। अनेतानुवंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्व-लनेषु चत्वारः क्रोधमानमायालोभाः ४। त्रिषु वेदेप्वेकतमो वेदः १। हास्यरत्यरातिशोकयोरेकतरं युग्मं २। भयं १। जुगुप्सा १। दशोदयस्थानमिदं द्वाविंशतिवंधस्थानानि मिथ्या-दृष्टी १०।

> मिथ्यात्वमाद्याः क्रमतो द्वितीया— स्त्याज्यास्तृतीया भयजुगुप्सनैकॅम् (१)।

१ मिथ्यात्वे २२ स्थाने षट् भंगाः वेदत्रयहास्यादियुग्मद्दयगुणनेन । २ वेदंदयहास्यादियुग्मद्दयगुणनेन ३ हास्यादियुग्मद्दयेन । ४ अत्रैकाक्ष-राविक्येन छन्दोभङ्गः ।

## तद्युग्महास्यादियुगे सवेदे स्थाने परत्रोदययोजनाय ॥ ४१६ ॥

अस्यार्थः-दशोदयस्थानतो मिध्यात्वत्यागे नवोदयस्था-नमेकविंशतिवंधके सासने ९। ततः कपायाणामादि चतुष्कत्यागे परचतुष्कत्रयैकतरत्रयग्रहे एकतरवेदादिपंचकग्रहे चाष्टोदय-स्थानं, सप्तद्शवंधकस्य सम्याद्धिध्यादृष्टेरसंयतस्यौपशासिक-सम्यग्दृष्टेः क्षायिकसम्यग्दृष्टेश्च ८ । ततो द्वितीयचतुष्कत्यागे परचतुष्कद्वयान्यतरद्वयग्रहे एकतरवदादिपंचकग्रहे च सप्ताद-यस्थानं, त्रयोदयवंधकस्य संयतासंयतस्योपशमिकसम्यग्दष्टेः क्षायिकसम्यग्द्रप्रेश्व ७। ततस्तृतीयचतुष्कत्यागे चतुर्णी संज्व-लनानामेकतरग्रहे एकतरवेदादिपंचकग्रहे च पदुदयस्थानं नवकवंधकानामौपशमिकक्षायिकसम्यग्दृष्टीनां प्रमत्ताप्रमत्ता-पूर्वाणां ६। ततो भयजुगुप्सयोरेकतरत्यागे पंचोदयस्थानं प्रमत्तादीनामेव ५ । ततो भयजुगुप्साद्वयत्यागे चतुरुदयस्थानं प्रमत्तांदीनामेव ४ II एपामुदयस्थानानां दशादीनाम् कपाय चतुष्कवेदत्रययुग्मद्वयानां परस्पराभ्यासे चतुर्विशतिभंगाः २४। ततो हास्यादित्यागे च चतुर्णी सज्वलनानामेकरतरग्रहे त्रयाणां च वेदानामेकतरग्रहे सवेदस्यानिवृत्तेर्द्धिकमुद्यस्थानं २। अस्य द्वादश भंगाः १२ । चतुर्वधकस्यानिवृत्तेरुदय-स्थाने द्वावेकश्व तत्राद्ये द्वादश्वभंगाः। द्वितीये निर्वेदस्यानिवृत्ते-श्रतुणी संज्वलनानामेकतरेणैकमुद्यस्थानं १। अस्य चत्वारो भंगाः ४। त्रयवंधकस्य क्रोधवर्ज्यानां संज्वलनानामेकत्रेणे-कमुदयस्यानं १। अस्य त्रयो भंगाः ३। इयवंधकस्य कोध-मानवर्चयोः संज्वलनयोरेकतरेणैकमुदयस्थानं १। अस्य हो.

भंगो २ । एकवंधकस्य लोभसंज्वलनेनेकमुद्यस्थानं १। अर्स्यको भंगः १ । अयंघकस्यस्मलोभस्य लोभसंज्वलनेन-कमुदयस्थानं १ अस्याप्येको भंगः। पंचदश सत्तास्थानानि कथ्यन्ते-क्रमाद्वित्रिचतुःपद्सप्ताप्टनववर्जितम् । सप्तकं त्रिशतां कृत्वा त्रिद्धचेकसहितान् दश ॥ ४१७॥ एकब्रित्रचतुःपंचहीनान् पण्मोहकर्मणः। सत्त्वे पंचद्श प्राहुः स्थानानीति मनीपिणः ॥ ४१८ ॥ २८।२७।२६।२४।२३।२२।२१।१३।१२।११।४।३।२।१। मोहेऽष्टाविश्वतिः सर्वाः सम्यक्ते सप्ताविश्वतिः । ऋमात्पिङ्गिशतिर्मिश्रे भवत्युद्रेलिते सति ॥ ४१९ ॥ २८।२७।२६। अप्टाविंशतितः क्षीणे कपायाणां चतुप्टये । प्रथमेऽसति मिध्यात्वे मिश्रसम्यक्त्वयोः ऋमात् ॥ ४२० ॥ कोपादिकाष्टके पंढे स्त्रियां हास्यादिगोचरे । पट्ढे पुंसि कमान्नष्टे संन्वालानां त्रये सति ॥ ४२१ ॥ २४।२३।२२।२१।१३।१२।११।५।।३।२।१। सत्त्वस्थानानि श्रेपाणि ज्ञेयानीति यथागमम् । उदस्थानयोगोऽतो वंधस्थानेषु कथ्यते ॥ ४२२ ॥ पंचस्त्रादेषु वंघेषु पंचपाका दशादिकाः। द्यौ परे द्विकमेको वा परेऽन्येप्येकको मतः ॥ ४२३ ॥ में २२२११७१२'९ उ१०९८७६ अनिवृत्ती—

'आद्ये संयोजनोनोऽन्यो ह्रौ (च) सप्तद्ये परौ । पाकौ समिश्रसम्यक्त्यो ससम्यक्त्वौ ह्रयोः परौ ॥४२४ ॥

२२ |२१ १७ |१३ | ९

भिया जुगुप्सया हीना द्वितयेन दशाप्यमी । उपर्युपरि त्रयो भंगाः एकैकत्र ततो मताः ॥ ४२५ ॥

| २२  |     | 29  | •   | 90       | 9   | 3       | <   |         |   |  |
|-----|-----|-----|-----|----------|-----|---------|-----|---------|---|--|
| 6   | U   | v   | वे  | ड. क्षा. | वे  | उ. क्षा | वे  | उ. क्षा |   |  |
| 915 | 6   | 616 | 70  | Ę        | Ę   | 4       | ч   | *       | ı |  |
| 90  | 515 | 9   | 516 | ৫10      | णाण | ÉIÉ     | ६१६ | 414     | ŀ |  |
|     | 90  |     | 5   | 6        | 6   | v       | v   | Ę       | ١ |  |

अत्रैको द्यानामुद्यः पर्, नवानामेकाद्याप्टानां द्य, सप्तानां सप्त, पण्णां चत्वारः पंचानामेकश्रतुणीं द्वावनिवृत्तो द्वयोः पंचानामेककमेदाः पाकाः ज्ञेयाः । तत्र पंचसु स्थानेषु श्रीहार । श्रीवृत्तो २।४। स्थाने १।

तत्र द्वाविंशतेर्वधे सप्ताद्या दशैकविंशतेर्नव सप्ताद्याः, सप्त-दशानां नव पढाद्या स्त्रयोदशानामप्ट पंचाद्याः नवानां सप्त् चतुराद्याः पाकाः द्रष्टव्याः १४० । कपायवेदयुग्मानां मंगाधाते परस्परम् । चतुर्विंशतिरादिष्टा वंधस्थानेषु पंचसु ॥ २४ । ४२६ ॥ चतुर्विंशत्या चत्वारिंशतस्ताडने संत्युदयभेदाः ९६० । भंगा वै द्वाद्श श्रोक्ताः वेदैः कोपादिताडने । आद्ययोर्वधयोदिक्षदितयस्योदये सति ॥ ४२७ ॥ एकपाके चतुर्वधे ज्ञेयं मंगचतुष्टयम् । त्रिद्वयेकवंधने भंगास्त्रिद्वयेकेऽन्यत्र चेककः ॥ ४२८ ॥

4 8 8 3 2 9

सक्ष्मे ०,१,१। सर्वे भंगा मिलिताः ३५। पूर्वेः सहिताः ९९५।

पाकप्रकृतिभिर्हत्वा पाकस्थानानि ताडयेत् । चतुर्विंशतिभंगाद्यैः पदवंधोपलब्धये ॥ ४२९ ॥ दशादीनि चतुरंतानि पाकस्थानानि विद्यार्थाना

दशादिपाकप्रकृतिताडितानि—१०।५४।००।४२।२०।४
पिंडितानि २८८ । चतुर्विश्चित्तिमंगताडितानि ६९१२ ।
अनिवृत्तौ पूर्वोक्ता द्विकादिपाकप्रकृतयः ।२।१।१।१।१।
सक्ष्मे १ । एभिर्भगैरेताः १२।१०।४।३।२।१।१। गुणिता
एतावंतः—२४।२४।४।३।२।१। पिंडिता ५९। पूर्वैः सह
पदवंधा एतावंतः ६९७६।
मोहप्रकृतिसंख्यायाः पदवंधा भवंत्यमी।

माहप्रकृतिसंख्यायाः पद्वंधा भवंत्यमी । एकोनत्रिंशता हीनाः सहस्राः सप्त निश्चितम् ॥ ४३० ॥

वंधस्थानं प्रति सत्तास्थानानि दीयंते— आद्ये त्रीण्येकमन्यत्र त्रिपु पंच पडेककः । सप्तापरत्र चत्वारि सत्तास्थानान्यतः परे ॥ ४३१ ॥ मोहस्य सत्तास्थानानि वंधस्थानेषु सामान्येनाह—

## यं. २२ २१ १९७१ ३ ६ ५ ४ ४ ३ २ १० स. ३ २ ५ ५ ५ ५ ५ ४ ४ ४ ४ ४

तानि विशेषणाह—
आद्यमाये त्रयं वंधे द्वितीये चाप्टविंशतिः।
त्रिपु विश्वतिरुक्ताप्टचतुस्त्रिद्वचेकसंयुता ॥ ४३२ ॥
पंचवंधके—
एपाप्टचतुरेकाग्रा त्रिद्वचेकाग्राः मताः दश ।
पंचाग्राणि परे तानि चत्त्रार्थेव ततः परम् ॥ ४३३ ॥
प्रत्येकं विश्वतिर्युक्ता तत्राप्टचतुरेककः।
वंधकावंधकेष्यम् चतुस्त्रिद्वचेककाः परे ॥ ४३४ ॥

द्वाविश्वति वंधके सत्तास्थानानि २८।२७।२६। एकविश्वतिवंधके २८। सप्तद्यत्रयोदश्चनववंधकेषु २८।१४।२३।२२।२१
पंचवंधके २८।१४।२१।१३।१२।११। चतुर्वधके २८।२४।२१
१३।१२।११।५। त्रिवंधके २८।२४।२१।४। द्विवंधके २८।२४।२१।२।
२१।३। एकवंधके २८।२४।२१।२। अवंधके २८।२४।२१।१।
नामकर्म कथ्यते—

द्श स्थानानि वंधेऽत्र मोहनीये नवादये ।
सन्ते पंचदशाख्याय कथ्यन्ते नामकर्माणे ॥ ४३५॥
त्रिकपंचपढणाया नवकाया दशाधिका ।
एकादशाधिका ज्ञेया विंशतिनीम्नि चेककम् ॥ ४३६॥
नामनि वंधस्थानान्याह—२३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१।
एकं पंच त्रयं पंच श्रम्रतिर्यङ्गुनाकिनाम् ।
कमतो गतियुक्तानि वंधस्थानानि नामनि ॥ ४३७॥
११५ सं.

हुंडं श्वभ्रद्वयं निर्पित्कार्मणं सुभगास्थिरे । अयशोऽसन्नभोरीतिस्तैनसं दुःस्वराश्चभे ॥ ४३८ ॥ त्रसाद्यगुरुलघ्वादिवर्णादीनां चतुप्टयम् । पंचेन्द्रियमनादेयं द्वयं वैकिायिकाह्वयम् ॥ ४३९ ॥ इत्यष्टाविंशतिस्थानमेकं मिध्यात्ववासिताः। सश्वभ्रगतिपंचाक्षपूर्णं वधंति जन्तवः ॥ ४४० ॥ २८। स्थानं १। भंगाः ११। नरकगत्या सह वृत्तिविरोधादेका-क्षविकलाक्षजातिसंहननानि नात्र वध्यन्ते । एकत्रिंशद्धियुक्तैकद्विकपंचपडप्टकैः । पंच स्थानानि जायंते तिर्यग्गत्यामिति स्फुटम् ॥ ४४१ ॥ ३ । २९। २६। २५। २ ३। एकं संस्थानपट्टस्य पट्टस्यैकं च संहतेः। पण्णां स्थिरादियुग्मानामेकैकं कर्म तैजसम् ॥ ४४२ ॥ नभोगतियुगस्यैकं निर्मिदौदारिकद्वयम् । वर्णाद्यगुरुलघ्यादित्रसादीनां चतुष्टयम् ॥ ४४३ ॥ विर्यग्दितयमुद्योतं पंचाक्षं त्रिंशदादिमा । पर्याप्तोद्योतपंचाक्ष तिर्थग्गतिसमन्विता ॥ ४४४ ॥ मिथ्यादृष्टिभिरेपात्र वध्यते सासनैराप । द्वितीय त्रिंशदेपैव व्यन्त्यसंस्थानसंहतिः ॥ ४४५ ॥

तत्र प्रथमत्रिंशति संस्थानपद्भसंहननपद्भनभोरीतियुग्मस्थि-रादियुग्मपद्भानां ६।६।२।२।२।२।२।२। परस्पराभ्यासे भंगाः ४६०८ पुनरुक्तत्वात्र यहान्ते । हुंडमौद्गरिकद्वन्द्वं तेजोऽसंप्राप्तदुर्भगे । त्रसाद्यगुरुल्ह्वादिवणीदीनां चतुष्ट्यम् ॥ ४४६ ॥ यशः स्थिरशुभद्दन्द्वत्रितयैकतरत्रयम् । निर्मिद्विकलजात्येकमुद्यातासन्नभोगती ॥ ४४७ ॥ तियेग्द्रयमनादेयं कार्मणं दुःस्वरं त्विमास् । न्तीयां त्रिशतिं मिथ्यादृष्टिनेधाति दुष्टभीः ॥ ४४८ ॥ ंविकलेन्द्रियपर्याप्ततिर्यग्गतिभिरान्वताम् । अत्रान्योन्याहतैर्भगा जातित्रययुगत्रयैः ॥ ४४९॥ संस्थानं विकलाक्षाणां हुंडं भवति सर्वेदा । जातिस्वभावतस्तेषां दुःस्वरं वंधपाकयोः ॥ ४५० ॥ ३।२।२।२।भंगाः २४। यथेति त्रिंशतिस्तिस्र एकोनत्रिंशतस्तथा। परं भेदोऽयमेतासु यदुद्योतो न बध्यते ॥ ४५१ ॥ ४६०८ । २४ एते भंगाः राशी नै गृह्यन्ते । सासनस्य ३२०० एते पूर्वीक्ता न गृह्यन्ते । पूर्वोक्तानादेये वणोगुरुलघुचतुष्टयद्वितयम्। तिर्यग्द्रयमेकाक्षं तैजसमौदारिकं पूर्णम् ॥ ४५२ ॥ स्थिरशुभयशोयुगानामेकैकं दुर्भगाद्वयं स्थूलम्। स्थावरमुद्योतातपयोरेकं कार्मणं हुंडम् ॥ ४५३ ॥ निर्माणं पड्डिंशतिरेतां बधाति बृद्धमिथ्यात्वः । पूर्णैकेन्द्रियतिर्यग्गतिवादरसंयुतां जीवः ॥ ४५४ ॥ एकेन्द्रियजीवानामष्टांगाभावतो यतो नास्ति । अंगोपांगं हुंडं संस्थानं जायते चैकम् ॥ ४५५ ॥ तस्मादातपोद्योतस्थिरास्थिरशुमाश्चमयशोऽयशोधुगाना रा

२।२।२। परस्पराभ्यासे भंगाः १६। १

१ 'स १ पुस्तके " न " इत्यस्यपाठीनास्ति ।

उद्योतातपहीना पहिंशातिमेकतरयुतां पूर्वाम् । प्रत्येकस्क्ष्मयुगयोः स्वीकुरुते पंचविंशति पूर्वः ॥ ४५६॥

मिथ्यादृष्टिर्भवनादीशानांताः स्रक्ष्मं साधारणं न वध्नंति । अवरुध्यायशस्तसातिस्थरयुग्मं ताट्यते शुभयुगेन । मंगाः ४। स्यूलप्रत्येकस्थिरशुभयुग्मानां परस्पराभ्यासे । अयशःकीर्त्ति श्रित्वा पोडश मंगाः प्रजायंते ॥ ४५७॥

चतुर्णी युगानां २ | २ | २ | २ | अन्योन्याभ्यासे भंगाः । १६ | द्वेय २० |

अयशःकीर्त्युपघाते तेजोऽगुरुलघुहुंडास्थिरे त्रसापूर्णे । वर्णचतुष्कं स्थूलं निर्मित्तिर्यग्र्यमनादेयम् ॥ ४५८ ॥ प्रत्येकमसंप्राप्तं दुर्भगमौदारिकद्वयं परं कर्म । विकलेन्द्रियपंचेद्रियजात्येकतरमशुभं ज्ञेयम् ॥ ४५९ ॥ साऽपूर्णत्रसतिर्यग्गातिमेतां पंच्विंशतिं जीवः । वध्नाति वामदृष्टिंभगचतुष्ट्ययुतामन्याम् ॥ ४६० ॥

यतोऽत्र परघातोच्छ्वासदुःस्वरिवहायोगतीनामपर्याप्तेन सह वंघो नास्ति विरोधादपर्याप्तकाले तेपाम्रदयाभावाच । तत-श्रत्वारो जातिमंगाः ४। त्रयोविश्वतिरेकाक्षं तिर्यग्द्वतयानिर्मिती । दुर्भगागुरुलघ्वाह्वे तेज औदारिके श्रुमम् ॥ ४६१॥ अयशःकीर्तिरेकैकं स्थूलप्रत्येकयुग्मयोः । उपघातमनादेयमपर्याप्तकदुर्भगे ॥ ४६२॥ वर्णचतुष्कं हुंडं स्थावरम्थं कार्मणं समिध्यात्वेः । तिर्यगत्त्येकाक्षाऽपूर्णयुता बघ्यते दीनैः ॥ ४६३॥ अत्र संहननवंधो नास्ति एकेन्द्रियेषु संहननोदयाभावात्। अत्र वादरप्रत्येकयुग्मयोरन्योन्याभ्यासे चत्वारो मंगाः ४। इति तिर्यगातिगताः सर्वे भंगाः ९३०८।

विंशतिर्दशिभिर्युक्ता नविभः पंचिभः क्रमात्।
वंधस्थानानि जायंते नृगत्यां त्रीणि नामनि ॥ ४६४ ॥
३०।२९।२९।
त्रिंशदेपात्र पंचाक्षं नृद्धयौदारिकद्वये।
सुखरं सुमगादेये पूर्वे संस्थानसंहती ॥ ४६५ ॥
शुभिस्थरयशोयुग्मेष्वेकैकं सन्नभोगतिः।
वर्णाद्यगुरुल्हच्चादित्रसादीनां चतुष्टयम् ॥ ४६६ ॥
तीर्थक्रत्कार्मणं तेजो निर्मिद्धध्नात्यसंयतः।
-एतां नृगतिपंचाक्षपूर्णतीर्थकरैर्युताम् ॥ ४६७ ॥

२० । अत्र दुर्भगदुःस्वरानादेयानां तीर्थकरसम्यक्त्वाभ्यां सह विरोधान्न वंधः सुभगसुस्वरादेयानामेव वंधो यतः, ततस्रयाणां युगानां २ । २ । २ । परस्पराभ्यासे भंगाः ८ । मानवगत्यादियुतामेकोनत्रिंशतं निवध्नीतः । हीनां त्रिंशतमेतां तीर्थकृता मिश्रसदृष्टी ।। ४६८ ॥

२४ । अत्राष्टी मंगाः पुनक्कत्वात्र गृह्यन्ते ८ ।
संहतिसंस्थानानां पण्णामेकतरसंयुतामेताम् ।
आदेयसुस्वरसुमगद्वंद्वानामेकतरयुक्ताम् ॥ ४६९ ॥
बन्नाति वामदृष्टिः पद्वद्वययुग्मपद्वकोपेताम् ।
सगगनगतियुग्मैकामेकोनित्रंशतं जीवः ॥ ४७० ॥
अत्रैपां ६।६।२।२।२।२।२।२।। परस्परविषे मंगाः ४६०८ ।

तृतीयामपि वञ्चाति द्वितीयामिव सासनः । व्यन्त्यसंहतिसंस्थानां शेपैकतरसंयुताम् ॥ ४७१ ॥

५।२।२।२।२।२।२।२। परस्पराभ्यासे मंगाः ३२००।
एते पूर्वप्रविष्टत्वान्न गृह्यन्ते ।
पंचित्रंशतिरुद्दिष्टा कार्मणं मानुपद्वयम् ।
तेजो हुंडमसंप्राप्तं पंचाक्षादारिकद्वये ॥ ४७२ ॥
अपूर्णागुरुलघ्वाह्वे स्थूलं प्रत्येकदुर्भगे ।
उपघातमनादेयं निर्माणमयशोऽशुभम् ॥ ४७३ ॥
त्रसमस्थिरकं वर्णचतुष्टयमिमामसौ ।
गृह्णात्यपूर्णपंचाक्षमनुष्यगतिसंयुताम् ॥ ४७४ ॥

अत्र संक्ष्मतो वध्यमानेनापयितिन सह स्थिरादीनां विशु-द्वित्रकृतीनां वधाभावादेको भंगः १। नृगतो सर्वे भंगाः ४६१७-

इति वृगतिगताः सर्वे भंगाः समाप्ताः।

एकद्वित्रिचतुस्त्यागे क्रमात् द्वात्रिंशतः स्फुटम् ।
चत्वारि देवगत्यां स्युरेकं निर्गातिपंचकम् ॥ ४७५ ॥
३१ । ३० । २९ । २८ । १ ।
एकत्रिंशदियं तत्र कार्मणां त्रिदशद्वयम् ।
पंचाक्षमाद्यसंस्थानं तेजोवैिक्रियिकद्वयम् ॥ ४७६ ॥
वर्णाद्यगुरुल्ह्वादित्रसादीनां चतुष्टयम् ।
सुस्तरं सन्नभोरीतिः शुभमाहारकद्वयम् ॥ ४७७ ॥
सुभगं यश आदेयं निर्मित्तीर्थकरिस्थरे ।
वध्यते सप्तमापूर्वः पूर्णपंचेन्द्रियान्विता ॥ ४७८ ॥
देवेत्याहारकद्वनद्वतीर्थकारित्वसंयुता ।
संहतिर्वध्यते नात्र तस्या देवेष्वभावतः ॥ ४७९ ॥

भंगः १। एकत्रिंशदियं त्रिंशदुक्ता तीर्थकरोचिता । वध्यते निःप्रमादेन साऽपूर्वकरणेन च ॥ ४८०॥

अत्र यतोऽस्थिरादीनां वंघो नास्ति विशुद्धचा सह वंध-विरोधात्। ततो भंगौ २। आहारकद्वयत्थागे मतैकत्रिंशतो बुधैः। एकोनत्रिंशदाद्यासौ वध्यते सप्तमाष्टमैः॥ ४८१॥

अत्र भंगः पुनरुक्तः २। एकोनत्रिंशदियं त्रिभिरत्रतपूर्वकैः समार्चर्या, स्थिरश्चभयशोयुगानामेकतरेणान्विताऽन्यास्ति । अत्र देवगत्या सहद्योतो न बध्यते तस्यां तस्योदयो नास्ति, तिर्यगाति ग्रुक्ताऽन्यगत्या सह तस्य बंधविरे।धाच । देह-दीप्तिस्तु देवानां वर्णनामकर्मोदयात् । अत्र त्रयाणां युगानां २।२।२। परस्परबधे भंगाः ८। एकत्रिंशदपास्ते तीर्थकराहारकद्वन्द्रे । अष्टाविंशतिराद्या स्वीकार्या सप्तमाष्टमकैः ॥ ४८२॥ एकोनित्रेंशतोऽपास्ते तीर्थकृत्वे प्रबध्यते ।

अष्टाविश्वतिरन्यासौ सर्वदा पहिमरादिमैः ॥ ४८३ ॥
कृतो यतोऽप्रमादादीनामस्थिराशुभायश्चसां वंधो नास्ति
भंगा ८। सर्व देवेषु भंगाः १९ ।
अपूर्वाख्यानिष्टन्याख्यसक्षमलोमाह्वयास्त्रयः ।
एकं यशो निवधंति न परं नामकर्माण ॥ ४८४ ॥
मिलितानामशेषाणां पंचपंचाश्चता विना ।
चतुर्दशसहस्राणि विकल्पाः संति नामनि ॥ ४८५ ॥

१ ' उपार्जनीया ' इत्यपि पाठः । २ गुणने ।

१३९४५ । नाम्न उदयस्थानानि कथ्यन्ते-अत्रैकविंशतेः पाके चतुर्विशातिरिप्यते । सैकद्वित्रिचतुः पंचपर्सप्ताग्रा नवाष्ट च ॥ ४८६ ॥ २१।२४।२६।२६।२७।२८।३०।३१।९।८। त्रैतकंपचसप्ताष्टनवाग्रा विशतिः ऋमात्। पाकस्थानानि जायंते पंच श्वाभ्रगताविति ॥ ४८७ ॥ २श२५।२७।२८।२९। एकविंशतिमत्रेदं कार्मणं नारकद्वयम् । पर्याप्तागुरुलध्याहे तेजोवर्णचतुप्टयम् ॥ ४८८ ॥ पंचेन्द्रियमनादेयमयशो दुर्भगं त्रसम् । स्थृलं ग्रुभस्थिरद्वन्द्वे निर्माणिमिति भाषितम् ॥ ४८९ ॥ विग्रहत्तिं मुपेतस्य नारकस्योदयस्य च । एको जघन्यतो ब्लेयः समयौ द्यौ मकर्पतः ॥ ४९० ॥ २। भंगः १। त्यक्तश्वभानुपूर्वीकं तद्युक्तं पांचविशतम्। प्रत्येकांगोपघातारूयहुं डवेंकियिकद्वयैः ॥ ४९१ ॥ इदमात्तशरीरस्य ज्ञेयं श्वाभ्यस्य पूर्णताम् । यावच्छरीरपर्याप्तिर्गच्छंत्यतर्मुहृत्तिकी ॥ ४९२ ॥ २५। भंगः १। नास्त्यत्र संहतेः पाको देवनारकयोर्यतः । न तस्यां जायते वंधः कदाचन निसर्गतः ॥ ४९३ ॥ असद्गत्यन्यघाताभ्यां तद्युक्तं सप्तविंशतम् । पूर्णीगस्यानपर्याप्तिं यावत्कालोऽस्य जायते ॥ ४९४ ॥ २७। भंगः १।
तदष्टविश्वतं युक्ते स्यादुच्छ्वासेन पूर्णताम् ।
यावद्वनपर्यासेः कालोऽस्यांतर्ग्रहूर्त्तकम् ॥ ४९५ ॥
२८। भंगो २।
एकोनित्रिशतं युक्तं दुःस्वरेण तदिष्यते ।
एकेको जायते भंगः स्थानानामिति पंचके ॥ ४९६ ॥
२९। भंगाः १। सर्वे भंगाः ५।
दश्चर्षसहस्राणि कालस्तस्य जघन्यकः ।
प्रकृष्टस्तु त्रयस्त्रिशत्सागराः विनिवेदिताः ॥ ४९७ ॥
अन्तर्ग्रहूर्त्तोनं कालद्वयं ज्ञेयम् ।
इति श्वभ्रगतिः समाप्ता ।

एकविंशतिरुक्ता च चतुरादियुता च सा ।
एकत्रिंशत्पर्यन्तास्तिर्यग्गत्यां नवोदयाः ॥ ४९८ ॥
२१। १४। २६। २६। २६। ३०। ३१।
उद्योतस्योदयस्त्यक्त्वा तेजः पवनकायिकौ ।
स्थूलेष्वन्येषु सर्वेषु पूर्णेष्वस्ति त्रसेषु च ॥ ४९९ ॥
आतपस्योदयः पूर्णे वादरे क्षितिकायिके ।
सामान्यैकेन्द्रियस्योक्तं प्रथमं स्थानपंचकम् ॥ ५०० ॥
२१ । २४ । २६ । २६ । २७ ।
आतपोद्योतपाकेन सप्तविंशतिवार्जितम् ।
सामान्यैकेद्रिये ज्ञेयमाद्यंपाकचतुष्टयम् ॥ ५०१ ॥
२१ । २४ । २५ । १६ ।

इति पाकचतुष्टयम् । अस्त्येकविंशतं स्थानं निरुद्योतातपोदयम् । कार्मणागुरुरुघाद्वे तिर्यग्द्वितयतैजसे ॥ ५०२ ॥ वर्णगन्धरसस्पर्शा निर्मित्स्थरग्रुभद्वये ।
स्थूलपूर्णयशोयुग्मत्रितयैकतरत्रयम् ॥ ५०३ ॥
एकेन्द्रियमनादेयं स्थावरं दुर्मगं परम् ।
विग्रहत्तीविदं स्थानमेकद्वित्रिक्षणस्थिति ॥ २१ । ५०४ ॥
सक्ष्मसाधारणापूर्णैः सार्धं नोदेति यद्यशः ।
एकोश्तोऽस्ति यशः पाके भंगोऽन्यत्र चतुष्ट्यम् ॥ ५०५ ॥

अत्रायशःपाके वादरपर्यासयुग्मयोरन्योन्याभ्यासे भंगाः ४। यशःपाके भंगः १। मिलिता भंगाः ५। अतिर्यगानुपूर्वीकं चातुर्विशतमस्त्यदः। स्थानमौदारिके हुंडे प्रत्येकयुगलैकके।। ५०६।। उपघाते च निक्षिप्ते गृहीतांगस्य पूर्णता। यावच्छरीरपर्याप्तेरत्र भंगाः नवेरिताः॥ २४। ५०७॥

अत्रायशःपाके स्थूलपर्याप्तप्रत्येकयुग्मानामन्योन्याभ्यासे भंगाः ८। यशःपाके भंगः १। यतो यशःपाकेन सार्ध सक्ष्मापर्याप्तसाधारणानामुदयो नास्ति। सर्वे भंगाः ९। सान्यघातमपूर्णोनमस्तीदं पांचिवशतम्। यावदुच्छ्वासपर्याप्तिस्तावत्कालोऽस्य भाषितः॥ २५। ५०८॥ भंगाः परस्पराभ्यासे स्थूलप्रत्येकयुग्मयोः। चत्वारोऽत्रायशःपाके परत्रैकोऽभिधीयते॥ ५०९॥

अयग्रःपाके ४ । यग्नः पाके १ । मिलिताः ५ । सोच्छ्वासमानपर्याप्ताविदं पाड्विंग्रतं मतम् । अस्य वर्षसहस्राणि स्थितिद्वीविंग्नतिः परा ॥ ५१० ॥ २६ । भंगाः ५ स्थितिः २२००० । सर्वे मंगाः २४ । पांचिविशतमस्त्यस्य शेषं स्थानचतुष्टयम् । पंचकेर्केद्रियोक्तं यचदुद्योतातपोदये ॥ ५११ ॥ २१ । २४ । २६ । २७ । एकाग्रचतुरग्रे द्वे विश्वती पूर्विके विना । सक्ष्मसाधारणापूर्णेः सत्युद्योतातपोदये ॥ ५१२ ॥

२१।२४। तत्र सक्ष्मपर्याप्तोनैकार्वेश्वतिः २१। साधारणोना चतुर्विश्वतिः २४। अत्रातपोद्योतोदयमागिनां सक्ष्मापर्याप्तसाधारणश्चरीरोदयाभावाद्यशोयुग्मस्यैकतरभंगा द्वौ द्वौ
पुनक्कौ २।२।
पर्यातातपोद्योतद्वितयैकतरान्त्रितम् ।

इदं पार्ट्विञ्चतं स्थानं पर्याप्तांगस्य जायते ॥ २६ । ५१३ ॥ अस्योत्कृष्टा जवन्या च स्थितिरन्तर्भ्रहूर्त्तकम् । भंगाः ४ ।

सोच्छ्वासमानपर्याप्तावस्तीदं साप्तविंग्रतम् । ज्ञेयंजीवितपर्यन्तं सविकल्वं चतुष्टयम् ॥ ५१४ ॥

अस्य स्थितिः परा द्वाविद्यातिवर्षसहस्राणि २२०००। भागाः ४। एकेन्द्रियस्य सर्वे भंगाः ३२। होयैकविद्यतिः पाके सामान्य विकलेन्द्रिये। सा क्रमात्पंच सप्ताष्ट्रयुक्ता नवद्शाधिका।। ५१५॥

विकलाक्षस्य पद् पाकस्थानानि २१।२६।२८।२९।३०।३१. विनकत्रिंशतं पंच निरुद्योतोदये सति । तान्युद्योतोदयालीढे तत्राष्टाविंशतं विना ॥ ५१६ ॥

निरुद्योतोद्ये विकले २१।२६।२८।२९।३०। उद्योतोद्य-युक्ते विकले २१।२६।२९।३०।३१। तत्रंकविंशतं द्वचक्षे निरुद्योतोद्ये सित ।
त्रसं तिर्यग्द्वचं द्वचक्षं तेजः स्थिरश्चमद्वये ॥ ५१७ ॥
कार्मणागुरुरुष्वाहे स्यूरुं वर्णचतुष्टयम् ।
अनादेयं यशः पूर्णदित्यकतरदिकम् ॥ ५१८ ॥
निर्माणं दुर्मगं वक्ररीता द्वचेकक्षणस्थितिः ।
एको भंगो यशः पाके द्वा परत्रात्र भाषिता ॥ ५१९ ॥

१। २। अत्रापर्याप्तोदयाभावाद्यशःकी त्र्युदये सत्येको भंगः १। पर्याप्तापर्याप्तोदयसद्रावादयशःकी त्र्युदये द्वो भंगो २। मिलिताः ३। प्रत्येकोदारिकयुगहुं डासंप्राप्तकोपघातयुतम्। पाड्विशतमानुपूर्वीरहितं स्त्रीकृतशरीरस्य ॥ ५२०॥

अन्तर्ग्रह्त्तेकालं कायग्रहणक्षणादिदमाद्यौत्। भंगत्रितयोपेतं शरीरपरिपूर्णतां यावत्॥ ५२१॥

२६ । भंगाः ३ । अष्टाविंशतमिष्टं परघातासस्रमोगतिसमेतम् । व्यपनीतापूर्णमिदं पूर्णांगे भंगयुगयुक्तम् ॥ ५२२ ॥

२८। यशःपाके भंगः १। प्रतिपक्षप्रकृत्युद्याभावादय-शःपाकेष्येको भंगः १। मिलितो २। पूर्णोच्छ्वासस्य सोच्छ्वासमेकोनित्रंशतं स्पृतम्। भाषापर्याप्तिपर्यन्तिमदं भंगद्वयान्वितम्॥ ५२३॥ २९। भंगो २। इदंवचनपर्याप्तौ त्रिंशतं जीविताविध। स्थानं भंगद्वयोपेतं सुदुःस्वरमुदाहृतम्॥ ५२४॥

१ अत्रेकमात्रान्यूनता ।

स्थितिरस्य परा द्वादश वर्षाणि, अपराऽन्तर्म्रहूर्तः । ३०।।
भंगो २।
एकाग्रा च पडग्रा च विश्वती द्वीन्द्रिये मते ।
अपूर्णरहिते पूर्वे प्राप्तोद्योतोदये सिते ॥ ५२५॥
२१। २६। अत्र भंगाः पुनरुक्ताः २।२।
सोद्योतासन्त्रभोरीती परघातं द्विभंगकम् ।
स्यात्पार्द्विश्वतमेकोनित्रग्रतं पूर्णिविग्रहे ॥ ५२६॥
२९। भंगो २।
सोच्छ्वासमानपर्याप्तो त्रेशतं तद्द्विभेदकम् ।
भाषापर्याप्तिपर्यन्तः कालोऽस्यान्तर्म्वहर्त्तकः ॥ ५२७॥
३०। भंगो २।
एक्त्रिश्वतमुद्धिं वाक्पर्याप्तो सुदुःस्वरम् ।
द्विभेदं स्थितिरस्योक्ता परा द्वादश्वार्षिकी ॥ ५२८॥

३१। मंगौ २। सर्वे मंगाः १८। अष्टादश मता मंगा द्वीन्द्रिस्येति पिंडिताः। तस्यैव स्थानमंगादि श्वेयं त्रिचतुरक्षयोः॥ ५२९॥ त्रीन्द्रिये त्रिश्चतः कालस्त्रथेकत्रिश्चतः परः। दिनान्येकोनपंचाश्चतपण्मासाश्चतुरिन्द्रिये॥ ५३०॥

तत्र त्रीन्द्रियस्य निरुद्यातसोद्यातपाकयोः ३०। ३१। स्थितिदिवसाः ४९ । सर्वे भंगाः १८ ॥ चतुरिन्द्रिये पूर्व-स्थानयोः ३०। ३१। स्थितिमासाः ६। सर्वे भंगा १८। एवं विकलेन्द्रिये सर्वे भंगाः ५४। पाकास्तिरश्चि पंचाक्षे पडोघादेकविंग्रतिः। क्रमात्पिंद्विशतिर्द्वित्रचतुःपंचयुता च सा॥ ५३१॥

२शरहारटारपारे । इश

तान्यनुद्योतपाकस्य संत्येकत्रिशतं विना । उद्योतपाकयुक्तस्य संत्यष्टविशतं विना ॥ ५३२ ॥

उद्योतोदयरित पंचेंद्रिय २१।२६।२८।२९।३०। उद्योतो-दयसित २१।२६।२९।३०।३१। अनुद्योतोदयस्येदं पंचाक्षस्यकविंशतम् । तिर्यग्दितयपंचाक्षे तेजोगुरुलघुत्रसम् ॥ ५३३॥ पर्याप्तसुभगादेययशः कीतिंद्विकैककम् । निर्माणं कार्मणं स्थूलं वर्णानां च चतुष्टयम् ॥ ५३४॥ श्चभस्थिरद्वये मंगा एकद्वित्रिक्षणस्थिता । चक्रत्तीं पूर्णपाकेऽष्टावेकेऽन्यत्रोभये नव ॥ ५३५॥

अत्र पूर्णोदये भंगाः ८। सुभगादेययशःकीर्त्तिभिः सहा-पूर्णोदयाभावादपूर्णोदये भंगाः १। सर्वे ९। इदं त्यक्तवाऽऽनुपूर्वीकं स्थानं पाड्विशतं स्मृतम् । क्षिप्ते संस्थानसंहत्योरेकत्रौदारिकद्विके ॥ ५३६ ॥ त्रत्येक उपघाते च स्वीकृतांगस्य देहिनः । आनपर्याप्तिपर्यन्ता स्थितिरन्तर्मुहूर्त्तिकी ॥ ५३७ ॥ अस्य पूर्णोदये भंगा द्वादशोनं शतत्रयम् । एकोऽपूर्णोदये क्षेयो भंगमार्गविचक्षणैः ॥ २६ । ५३८ ॥

अत्र पूर्णोदये संस्थानपद्भसंहतिपद्भुग्रुग्मत्रयाणां ६।६।२।२।-२। परस्पराभ्यासे भंगाः २८८ । शुभैः सहापूर्णोदयस्याभा-वादपूर्णोदये भंगाः १। उक्तं च— असंप्राप्तमनादेयमयशो हुंडदुर्भगे ।
अपूर्णेन सहोदयंति (१) पूर्णेन तु सहेतराः ॥ ५३९ ॥
सर्वे २८९ ।
पूर्णाङ्गस्य गतापूर्णमाष्टाविंशतमीरितम् ।
परघातनभोरीतियुगलैकतरान्वितम् ॥ ५४० ॥
भंगानां पद्शतीस्याचचतुर्विंशति विना ।
जघन्या च प्रकृष्टा च स्थितिरान्तर्भहूर्तिकी ॥ ५४१ ॥

२८। एते पूर्वोक्ताः २८८। नभोरीतियुगहता भंगाः ५७६ सोच्छ्वासमानपर्याप्तावेकोनत्रिशतं मतम् । अत्र दक्षेविंवोद्ध्व्याः स्थितिभंगाः पुरातनाः ॥ ५४२॥ २९। भंगाः ५७६। त्रैशतं पूर्णभापस्य खरैकतरसंयुतम् । अत्र द्विगुणिता भंगाः परा पल्यत्रयं स्थितिः ॥ ५४३॥ अत्र द्विगुणिता भंगाः परा पल्यत्रयं स्थितिः ॥ ५४३॥

३०। भंगाः पूर्वोक्ताः ५७६ । स्वरयुगलाहताः ११५२। इत्थम्रद्योतोदयरहिते पंचाक्षे भंगाः सर्वे, एवं २६०२। आप्तोद्योतोदये एकपड्ये विंशती बुधैः । पंचेंद्रिये मते पूर्वे त्यक्तापूर्णोदये परम् ॥ ५४४॥ २१।२६ अत्र भंगाः पुनरुक्ताः ८। २८८।

स्थानं पाडिशतं ज्ञेयमेकोनित्रंशतं वुधैः ।
पूर्णागस्य खेरीत्यन्यतरोद्योतान्यघातयुक् ॥ ५४५॥
श्वातानि पंच मंगानां पद्सप्तत्या समं स्फुटम् ।
श्वकृष्टोऽस्य जयन्यश्च कालोऽवाच्यंतर्भ्रहूर्त्तकः ॥ ५४६।

१ नभोगति २ अत्रेकाक्षराधिक्यम्।

२९। भंगाः ५७६।
आनपर्याप्तिपर्याप्ते सोच्छासं त्रेशतं समृतम्।
कालभंगा विवोद्धव्याः म्रिंगिः पूर्वभाषिताः ॥ ५४७॥
२०। भंगाः ५७६।
तत्स्वरंकतरास्त्रिष्टमेकत्रिंशतमीरितम्।
दिन्ना मंगा वचःपूर्णे पल्यानां त्रितयं स्थितिः॥ ५४८॥
३१। भंगाः ११५२।

इत्थं सोद्योतोदये पंचाक्षे भंगाः सर्वे २३०४। उद्योतरहि-पंचाक्षे २६०२। एवे पंचेन्द्रिये सर्वे भंगाः ४९०६। सहस्राः पंच भंगानामप्रहीना निवेदिताः। ' तिर्यन्गता समस्तानां पिडितानां पुरातनः॥ ५४९॥

सर्वे तिर्यग्गता भंगाः ४९९२।

एवं तिर्यग्गतिः समाप्ता ।

पाका मनुष्यगत्याऽमा समस्ता मर्त्वजन्मनाम् ।
चतुर्विशतिपाकोनदश्योपाः पुरोदिताः ॥ ५५० ॥
२११२५१२६१२७१२८१२०१३०११८८।
यानि स्थानानि तिर्यक्ष निरुद्योतेषु पंच व ।
पंचेद्रियेषु मर्त्यानां तानि सामान्यभागिनाम् ॥ ५५१ ॥
२११२६१२८१२०।
अत्र तिर्यग्रस्थाने मणनीयं नरद्वयम् ।
भंगास्तद्वनमता द्वयप्रपिद्वंशतिशतप्रमाः ॥ २६०२ । ५५२ ॥
यद्यपि पूर्वमुक्तास्ते तथापि सुखार्थमुच्यन्ते—

तत्रैकविशतं तीर्थकृत्वाहारकोज्झिते। पंचेन्द्रियं नरद्वन्द्वं तेजे।ऽगुरुलघुत्रसम् ॥ ५५३ ॥ निर्माणं सुभगादेययद्यः पर्याप्तनामसु । युगेप्वेकतरं वर्णचतुप्कं स्थूलकार्मणे ॥ ५५४ ॥ श्चभस्थिरद्वये भंगा एकद्वित्रिक्षणस्थिता । वक्रर्तो पूर्णपाकेऽष्टावेकोऽन्यत्रोभये नव ॥ ५५५ ॥ २१ । पूर्णपाके भंगाः ८ । अपूर्णपाके १ । उभये ९ । प्रत्येकादारिकद्वन्द्रोपघातसहितं स्मृतम् । तत्संस्थानस्य संहत्याः पद्धस्यकतरेण च ॥ ५५६ ॥ स्थानं पर्द्विशतं दक्षेरात्तदेहस्य देहिनः । निराकृतानुपूर्वीकं यावदेहस्य पूर्णताम् ॥ ५५७ ॥ पर्योप्तस्योदये भंगा द्वादशोनं शतत्रयम् । एकोऽन्यस्योद्ये कालः कथितोऽन्तर्ग्रेहर्त्तकः ॥ ५५८ ॥ पर्याप्तोदये भंगाः २८८ । अपर्याप्तोदये १ । सर्वे २८९ । तदाष्टाविद्यतं प्रोक्तमपर्याप्तविवर्जित् । परघातखगत्येकतरयुक्तं शरीरिणः ॥ ५५९ ॥ शतानि पंच भंगानां पर्सप्तत्या सह स्फुटम् । पर्याप्तांगस्य निर्दिष्टः कालोऽत्रान्तर्ग्रहूर्त्तकः ॥ ५६० ॥ ं २८। भंगाः ५७६। सोच्छ्वासमानपर्याप्तावेकोनात्रेशतं मतम् । बुंधरत्राववोद्धन्याः स्थितिभंगाः पुरातनाः ॥ ५६१ ॥ २९ । भंगाः ५७६ । स्वरेकतरसंयुक्तं वाक्पूर्णे त्रिशतं मतम् । अत्र द्विताहिता मंगाः परा पल्यत्रयं स्थितिः ॥ ५६२ ॥ १२ पं. सं.

३०। भंगाः ११५२। सर्वे मिलिताः २६०२। आहारकोद्यालीढे विशेष्टे नरनामनि । उद्ये पंचसप्ताप्टनवाग्रा विंशतिर्मता ॥ ५६३ ॥ २५ । २७ । २८ । २९ । पांचविंशतमत्रेदं नृगत्याहारकद्विके । कार्मणं सुभगादेये तेजो वर्णचतुष्टयम् ॥ ५६४ ॥ चतुरस्रोपधाताख्ये निर्मित्त्रसचतुष्टयम्। पंचाक्षागुरुलघ्वाह्वे ग्रुभस्थिरयुगे <sup>थ</sup>यशः ॥ ५६५ ॥ आहारकोदयेस्तीदं यावत्तदेहपूर्णताम् । ससद्रत्यन्यघातं तत्पूर्णांगे साप्तविंशतम् ॥ ५६६ ॥ २५। भंगाः १। २७। भंगः १। पूर्णोच्छ्वासस्य सोच्छ्वासमप्टविंशतमस्त्यदः । एको भंगोऽत्र कालस्तु विज्ञेयोऽन्तर्भ्रहूर्त्तकः ॥ ५६७ ॥ २९। भंगः १। एकोनत्रिंशतं स्थानं पूर्णेऽवाचि ससुस्वरम् । कालमंगौ मतौ पूर्वावैक्ये मंगचतुष्टयम् ॥ ५६८ ॥ २९ भंगौ २ । विश्वेषमनुष्ये भंगाश्वत्वारः ४ । त्तत्रैकत्रिशतं ज्ञेयं योगिनस्तीर्थकारिणः। आद्ये संहतिसंस्थाने नृगत्यौदारिकद्वये ॥ ५६९ ॥ पंचाक्षं कार्मणादेये तीर्थकृत्सुभगं यशः। वर्णाद्यगुरुलघ्वादि त्रसादीनां चतुष्टयम् ॥ ५७० ॥ विनिम्च्छ्रभस्थिरद्वन्द्वे तेजः सद्गतिसुस्वरे । पूर्वकोटी परा वर्षपृथक्तवं त्वपरा स्थितिः ॥ ५७१ ॥

३१। भंगः १। अत्रोत्कृष्टा स्थितिरन्तर्ग्रहुर्त्ताधिकागर्भा-च्चप्टवर्पहीना पूर्वकोटी, जघन्या वर्षपृथक्त्वम् । नृगतिः पूर्णमादेयं पंचाक्षं सुभगं यशः । त्रसस्यूलमयोगेऽष्टौ पाके तीर्थकृतो नव ॥ ५७२ ॥ पाके ८। भंगः १। तीर्थकृता युता ९। भंगः १। सर्वे केवलिनो भंगाः ३ । पिंड्रातिशतान्युक्त्वा नवाग्राणि नृणां गता । भंगानतः परं वक्ष्ये सयोगे पाकसप्तकम् ॥ ५७३ ॥ 2509 1 उद्ये विंशतिः सैकपर्सप्ताप्टनवाधिका । दशाया चेति विज्ञेयं सयोगे स्थानसप्तकम् ॥ ५७४ ॥ २०। २१। २६। २७। २८। २९। ३०। नृगतिः कार्मणं पूर्णं तेजावर्णचतुष्टयम् । पँचाक्षा गृहलघ्वाहे शुभिस्थरयुगे यशः ॥ ५७५ ॥ · सुमगं वादरादेये निर्मित्त्रसमिति स्फुटम् । उद्यं विश्वतियाति पतरे लोकपूरणे ॥ ५७६ ॥

तत्र प्रतरे समयः १। लोकपूरणे १। पुनः प्रतरे १।

ः इत्थं त्रयः समयाः ३।

आद्ये संहनने क्षिप्ते प्रत्येकौदादिकद्वये।

ः उपघाताष्ट्यसंस्थानपद्वैकत्रयोरिष ॥ ५७७॥

'याड्विंशतिमदं स्थानं कपाटस्थस्य योगिनः।

संस्थानैकतरैः पहिभर्भगपद्विमहोदितम्॥ ५७८॥

२०। भंगः १।

२६ | भंगाः ६ |
परघातखगत्यन्यतराभ्यां सहितं मतम् |
तदाष्टाविश्वतं स्थानं योगिनो दंडयायिनः ॥ ५७९ ॥
२८ | अत्र द्वादशं मंगाः १२ |
तदुच्छ्वासयुतं स्थानमेकोनित्रश्वतं स्मृतम् ।
आनपर्याप्तपर्याप्तेभंगाः पूर्वनिवेदिताः ॥ ५८० ॥
२९ | भंगाः १२ |
त्रेशतं पूर्णभापस्य स्वरैकतरसंयुतम् ।
चतुर्विश्वतिरत्रोक्ता मंगा भंगविशारदैः ॥ ५८१ ॥
२० | भंगाः २४ |
पृथक्तीर्थकृता योगे स्थानानां पंचकं परम् ।
प्रथमं तत्र संस्थानं प्रशस्तौ च गतिस्वरौ ॥ ५८२ ॥

इति तीर्थकृति सयोगे स्थानानि । २१ । २७ । २९ । २० । २९ । २० । ३९ । २० । ३९ । २० । ३१ । एकं सयोगभंगाः ६० । अत्रैकत्रिंशतं स्थानं पंचमं पूर्वभाषितम् । भंगो न पुनरुक्तत्वात्तदीयः परिगृह्यते ॥ ५८३ ॥

शेषाः ५९ । सहैतैस्ते पूर्वादिताः २६०९ । एतावंतः २६६८ । इति सर्वे नृगतिभंगाः ।

. एवं मनुष्यगतिः समाप्ता। अस्येकपंचसप्ताप्टनवात्रा विंशतिः ऋमात्। नाम्नो दिवोकसां रीताबुद्ये स्थानपंचकम्॥ ५८४॥ २१। २५। २७। २८। २९। -तंत्रैकविंशतं पूर्वे देवद्वितयकामेणे। स्थूलं शुभस्थिरद्वन्द्वे यशो वर्णचतुष्टयम् ॥ ५८५ ॥ पंचाक्षसुभगादेये तेजोऽगुरुलघुत्रसम् । निर्माणमिति वक्तत्तीवेकद्वित्रिक्षणस्थितिः ॥ ५८६ ॥ २१। भंगः १। तदपास्तानुपूर्वीकं पांचविंशतमन्त्रितम्। प्रत्येकचतुरस्रोपघातवैकियिकद्विकैः ॥ ५८७॥ इदं गृहीतदेहस्य यावदेहस्य पूर्णताम् । · एको भंगोऽस्य कालस्तु भवेदन्तर्ग्रहुर्त्तकः ॥ ५८८ ॥ २५। भंगः १। सत्खगत्यन्यवाताभ्यां तद्युक्तं साप्तविश्वतम् । कालोऽप्यस्यांगपर्याप्तौ विज्ञेयोऽन्तर्भृहत्तेकः ॥ ५८९ ॥ २७। भंगः १। पर्याप्तानस्य सोच्छ्वासं तदाष्टविंशतं स्पृतम्। यावद्वचनपर्याप्तिस्तावत्कालोऽस्य मापितः ॥ ५९० ॥ २८। भंगः १। • एकोनत्रिंशतं भाषापर्याप्तौ तत्ससुस्वरम् । जीवितन्यावधिः कालो भंगानामेषु पंचकम् ॥ ५९१ ॥ न्२९। भंगः १। एकत्र ५।

१ तिच्छिगिवीसं ठाणं देवदुगं तेज कम्म वण्णचदुं। अगुरुयछहुपंचिदिय तस वारय पज्जतं॥ थिरमथिरं सुभमसुमं सुह्यं आदेज्जयं च सिणिमिणं। विग्गहगई हिएए एकं वा दोव समयाणि॥ (प्राकृतपंचसंग्रहात्)

भाषापर्याप्तिपर्याप्ते प्रथमात्क्षणतः स्थितिः । जीवितन्यावधिः प्रोक्ता कृतजीवितिनश्रयैः ॥ ५९२ ॥ दश्वपंसहस्राणि त्रयस्त्रिशत्पयोधयः । अंतर्धहूर्तहीने स्तस्ते जघन्याजघन्यके ॥ ५९३ ॥ सकलान्तर्धहुर्त्तोना पूर्णभाषे स्थितिजिनैः । प्रोक्तोपपादिकेश्न्यत्र जघन्यांतर्धहूर्त्तिकी ॥ ५९४ ॥ इति देवगतिः समाप्ता ।

र्रेंकादशाः स्पृताः पाकाः पड्सप्ततिशतप्रमाः । एकोनपष्टिरन्यास्ति समुद्धातगते जिने ॥ ५९५ ॥ ७६११ । समुद्धातगते नाम्त्रः पाका ५९ । त्रिद्वचेकसहिता सत्वे नवतिर्नवतिः परा । क्रमादप्टचतुद्वर्चग्राऽशीतिः सा च निवेदिता ॥ ५९६ ॥ । निरेकद्वित्रिकाशीतिनीस्रो दश नवापराः । सत्त्वस्थानानि विज्ञाय योज्यानीति त्रयोदश्च ॥ ५९७ ॥ ९३।९२।९१।९०।८८।८४।८२।८०।७९।७८।७७।१०।९। तत्र त्रिनवतिः सवीस्त्रीर्थेशाहारकाद्विकैः। हीनाः स्थानत्रये कार्याः क्रमादेकद्विकत्रिः।। ५९८॥, आद्ये स्थाने ९३ । त्रिष्वतः स्थानेषु ९२।९१।९० । त्यक्ते देवद्वये श्वभ्रचतुष्के नृद्वये क्रमात् । नवतेर्नरतिर्येश्च स्थानानां त्रितयं स्मृतम् ॥ ५९९ ॥ नरतिर्येक्षु ८८ । ८४ । तिर्येक्षु ८२ । तिर्यङ्नारकयोर्धुग्मे एकाक्षं स्थावरातपौ । विकलत्रिकमुद्योतं सक्ष्मं साधारणाह्वयम् ॥ ६०० ॥

आद्याचतुष्कतस्त्यक्त्वा क्रमादेतास्त्रयोदश ।
अनिष्टत्यादिषु ज्ञेयमशीत्यादिचतुष्टयम् ॥ ६०१ ॥
अनिष्टत्त्यादिषु पंचसु ८० । ७९ । ७८ । ७७ ।
पूर्ण सुभगमादेयं पंचेंद्रियनरद्वये ।
त्रसं स्थूलं यशस्तीर्थक्वियोंगे दश स्मृताः ॥ ६०२ ॥
अयोगे तीर्थकरे १० । तीर्थकरोनाः परत्र ९ ।
चत्वार्यसंयताद्येषु प्रथमान्यष्टसु स्फुटम् ।
सन्त्वे मिथ्याद्दशः पद्वं द्वानवत्यादिकं विदुः ॥ ६०३ ॥

अत्रासंयताधेषूपशांतांतेष्वष्टसु ९३ | ९२ | ९१ | ९० | मिध्याद्दशः ९२ | ९१ | ९० | ८८ | ८४ | ८२ | नवतिः सासने ज्ञेया मिश्रे द्वानवतिः पुनः । तिर्यक्षु द्वानवत्यामा नवत्यादिचतुष्टयम् ॥ ६०४ ॥ सासने ९० । मिश्रे ९२ । तिर्यक्षु ९२ | ९० | ८८ | ८२ । आद्यं चतुष्टयं देवे श्वाभ्रे तिनवतिं विना । निद्वर्चशीतीनि सर्वाणि स्थानानि नरजन्मसु ॥ ६०५ ॥

श्वाश्रेषु ९२।९१।९०। देवेषु ९३ ।९२। ९१। ९० नरेषु सर्वाणि द्वच्यातिं विना १२।

नाम्नः सत्प्रकृपणा समाप्ता ।

त्रिपंचपडुपेताया विंशतेर्वधने विदुः। उदये नव सत्तायां क्रमतः पंच स्र्यः॥ ६०६॥

> वंध २३/२५/२६ उद्य ९ ९ ९ सत्ता ५/५/५

वंधेऽष्टाविंशतेरष्टे। पाके सत्त्वे चतुष्टयम् ।
एकोनिंज्ञिशतो वंधे नव सप्तान्ययोः क्रमात् ॥ ६०७ ॥
वं. २८ । उ. ८ । स. ४ । एकोनिंज्ञिशतो वंधे—वं २९ ।
उ ९ । स ७ ।
वंधने त्रिंशतः पाके नव सत्त्वे तु सप्तकम् ।
वंधादित्रितये नामस्थानानीति विदुर्भुधाः ॥ ६०८ ॥
वंध ३० । उदय ९ । सत्ता ७ ।
त्रिपंचपद्मयुक्ताया विंशतेर्वधने सित ।
अंतिमं द्वितयं हित्वा क्षेयाः पाका नवादिमाः ॥ ६०९ ॥
स्थानानां पंचकं द्वयग्रा नवितः सा च केवला ।
अशीतिरिप सत्तायां सहिताष्टचतुर्द्विभिः ॥ ६१० ॥

वंधस्थानेषु २३।२५।२६ । प्रत्येकं नव पाकस्थानानि २१।२५।२६।२७।२८।२९।३१।सत्तास्थानानि ९२।९०। ८८।८४।८२ ।

पूर्ववंधत्रये ज्ञेयमुद्ये सप्तविंशतेः ।

द्वचशीतिवर्जितं सन्ते पूर्वं स्थानचतुष्टयम् ॥ ६११ ॥ २३।२५।२६ । उदये २७ । सत्तायां ९२।९०।८८।८४ । इति वंधत्रयं समाप्तम् ।

चतुर्विश्वतिमत्यस्यै तथा द्वितयमंतिमम् । अस्त्यष्टाविंशतेर्वेधे पाकानामष्टकं परम् ॥ ६१२ ॥

क्रमात् त्रिनवर्ति तत्र निरेकद्वित्रिपंचकम्।

सत्तास्थानानि चत्वारि सामान्येन विदुर्बेधाः ॥ ६१३ ॥

वंधे २८ । पाके २१।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१। सन्त्वे ९२।९१।९०।८८।

१ त्यक्त्वा ।

विश्वती स्तः पडेकाग्रे पाके वंधे उप्टविश्वतेः ।
नवतिर्द्वानवत्यामां सत्त्वे स्थानद्वयं पुनः ॥ ६१४ ॥
एपा क्षायिकसदृष्टौ मानवे कुरुवर्षजे ।
विश्वेषणाववोद्धन्या स्थानित्रतयवेदिभिः ॥ ६१५ ॥
वंधे २८ । उद्ये २६।२१ । सत्त्वे ८२।८० ।
पंचसप्ताग्रविश्वत्योः प्रमत्तस्योदये सित ।
अष्टाविश्वतिवंधोऽस्ति सती द्वानवितः पुनः ॥ ६१६ ॥

आहारकारंभकेऽप्रमत्ते वंधे २८ । उदये २५।२७ । सन्वे ९२। विंशती स्तो नवाष्टाग्रे पाके वंधेऽप्टविंशतेः । सत्तायां नवतिद्वर्यग्रा नवतिः केवला परा ॥ ६१७ ॥ असंयतस्य सद्दृष्टेर्वधेऽसावष्टविञ्रतेः । अप्रमत्ते च विज्ञेयः सदाहारककर्मणि ॥ ६१८ ॥ चंधे २८। उदये २९।२८। सत्त्वे ९२।९०। उदये त्रिशतः सन्त्वे नवतिद्रर्श्वेत्तरा च सा । स्यादप्रविञ्जतेर्वधो मिथ्यादृष्टचादिपंचके ॥ ६१९ ॥ वंधे २८ । उदये ३० । सत्त्वे ९२।९० । वंधोऽष्टाविंशतेः पाकस्त्रिंशतो नवतिः सती । एकाग्रा तीर्थकर्तृत्वसत्त्वे द्वित्रिक्षितिश्रिताम् ॥ ६२० ॥ चंधे २८, उदये ३०, सरवे ३१, उद्यक्तिंशतः सत्त्वमष्टाशीतेः प्रजायते । नरतिर्यक्षु वंधेष्टाविंशतेर्वामदृष्टिषु ॥ ६२१ ॥

<sup>&#</sup>x27;१ सह। २ सता।

वंधे २८ । उदये ३० । सत्त्वे ८८ ।
एकाग्रित्रंशतः पाके नविद्धर्श्वतरा च सा ।
सन्वे प्राविश्वतं विश्वो मिथ्याद्यादिपं चके ॥ ६२२ ॥
वंधे २८ । उदये ३१ । सत्त्वे ९२ । ९० ।
अष्टाशीतिः सती पाकः सैकायाः त्रिंशतः पुनः ।
मिथ्याद्यष्टिषु तिर्यक्षु वंधे प्राविश्वतेः सति ॥ ६२३ ॥
वंधे २८ । उदये ३१ । सत्त्वे ८८ ।

इत्यष्टाविंशतेर्वेधः समाप्तः।

एकोनत्रिंशतो वंधे त्रिंशतश्च नवोदयाः । अन्तिमं द्वितयं हित्वा सामान्येन निवेदिताः ॥ ३२४॥ सत्तायामादितः सप्त द्वचशीत्यंतानि संति वै । अत्र स्थानानि सामान्यादतो वक्ष्ये विशेषतः ॥ ६२५॥

वंधे २९ । ३० । पाकाः प्रत्येकं नव २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । सत्तास्थानानि सप्तः ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । एकोनित्रंशतो वंध उदयोऽस्त्येकविंशतेः । न्येकाग्रे नवती सत्यो वद्धतीर्थकरे निर्दे ॥ ६२६ ॥ विग्रहगतिगते वंधे २९ । उदये २१ । सत्त्वे ९३ । ९१ । प्त्रीं वंधोदयौ सत्त्वे नवतिद्वर्धुत्तरा च सा । चातुर्गतिकजीवानां विग्रहर्तिंग्यतिक्रमे ॥ ६२७ ॥ वंधे २९ । उदये २१ । सत्त्वे ९२ । ९० ।

चतुरष्टयुताऽश्वीतिः सन्वे बंधोदयौ च तौ ।

नरतिर्यक्षु तिर्यक्षु द्वचशीतिः श्रितविग्रहे ॥ ६२८ ॥

नरतिर्यक्ष वंघे २९ । उद्ये २१ । सन्ते ८४ । ८८ । तिर्यक्ष वंघे २९ । उद्ये २१ । सन्ते ८२ । चतुर्विश्वितिरेकाक्षे पाके वंघः पुरातनः । सप्तादिमानि सत्तायां तृतीयप्रथमे विना ॥ ६२९ ॥ अपूर्णेकाक्षे वंघे २९ । उद्ये २४ । सन्ते ९२ । ९० । ८८ ८४ । ८२ । पंचाया विश्वितः पाके वंघः पूर्णे पुरातनाः । आद्यानि सप्त सत्तायां चतुर्गतिगतेंऽगिनि ॥ ६३० ॥ परं भवति तिर्यक्ष त्र्येकाग्रे नवती विना । प्रजायंते न तिर्यचः सन्ते तीर्थकृतो मतः ॥ ६३१ ॥ वंघे २९ । उद्ये २५ । सन्ते ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । एकोनित्रिश्वतो वंघः सदाद्यं स्थानसप्तकम् । विश्वत्याके तथा त्रिश्वदेकाद्वित्रचतुरुच्युताः ॥ ६३२ ॥

वंधे २९ । यथासंभवग्रुद्ये ३०।२९।२८।२०।२६ । सस्वे ९३।९२।९१।९०।८८।८४।८२ । अस्त्येकत्रिश्चतः पाके वंधः पूर्वनिवेदितः । वृतीयप्रथमापोढं सदाद्यं स्थानसप्तकम् ॥ ६३३ ॥ वंधे २९ । उदये ३१ । सन्त्वे ९२।९०।८८।८४।८२ ।

इत्येकोनर्त्रिशतो वंधः समाप्तः। एकोनत्रिशतो वंधे पाकस्थानादि यन्मतम्। तित्रिशतोऽपि निःशेपं वंधस्थाने निवुद्धयताम्॥ ६३४॥ विशेपं त्रिशतो वंधे स्यात्पाकः पंचिवशतेः। सप्तादिमानि सत्तायां स्थानानीति विदुर्वधाः॥ ६३५॥ त्र्येकाग्रे नवती सक्ते देवनारकयोर्मते । द्वचशीतिरथ तिर्यक्षु पूर्वी वंघोदयौ स्मृतौ ॥ ६३६ ॥ चातुर्गतिकजीवानां नवतिद्वर्जुत्तरा च सा । अशीतिश्रतुरष्टाग्रा सक्ते तिर्यक्षु नृप्विष ॥ ६३७ ॥

सामान्येन त्रिंशद्वंधे ३०। उद्ये २५। सत्त्वे ९३।९२। '९१।९०।८८।८४।८२। एषां सप्तस्थानानां विमागः देव-नारकयोः ९३।९१। तिर्यक्ष ९२। चातुर्गतिकजीवेषु ९२। ९०। नरतिर्यक्ष ८८।८४।

पाके पड्डिंशतिः सत्त्वेऽशीतिस्तिर्येक्षु सद्विका । नवत्यादित्रयं तिर्यङ्नृषु द्वानवतिः परा ॥ ६३८ ॥

त्रिंशद्वंधे ३० । तिर्यक्षद्वये २६ । सत्त्वे ८२ । तिर्यक्ष वंधे ३० । उदये २६ । सत्त्वे ९२।९०।८८।८४ । संत्येकपंचसप्ताप्टनवाग्रा विश्वतिः क्रमात् । उदयास्त्रिशतो वंधे सदाद्यं स्थानसप्तकम् ॥ ६३९ ॥

वंधे ३० । उद्ये २१।२५।२७।२८।२९ । सत्त्वे ९३।९२। ९१।९०।८८।८४।८२ । त्रिंशत्सेका च सा पाके विंशतिः पट्चतुर्युता ।

सत्तास्थानानि तान्यत्र त्र्येकाग्रे नवती विना ॥ ६४० ॥

वंधे ३०। उद्ये ३१।३०।२६।२४। सत्त्वे पंच ९२।९०। ८८।८४।८२।

त्रिंशतो वंधः समाप्तः। एकाग्रत्रिंशतो वंधे त्रिंशत्पाकेऽस्ति नामनि । सप्तमाष्टमयोः सत्त्वे त्र्युत्तरा नवतिर्मता ॥ ६४१ ॥ वंधे ३१ । उदये ३० । सन्ते ९३ । भाषितो वन्नतश्चेकमुदयिख्यतः स्फुटम् । सत्तायां शमके प्राज्ञेराद्यं स्थानचतुष्टयम् ॥ ६४२ ॥ क्षपकेष्वष्ट सत्तायां विमुच्योपरिमद्वयम् । अग्रस्थानानि चत्वारि चैत्वारि प्रथमानि च ॥ ६४३ ॥

उपग्रमकेषु वंधे १। उदये ३०। सत्त्वे ९३।९२। ९१:।९०।क्षपकेषु सत्त्वे ९३।९२।९१।९०।८०। ७९।७८।७७।

त्रिंशत्सैका च सा पाके नष्टवंधे नवाष्ट च । चत्वार्याद्यानि सत्तायां पडग्राणि यथागमम् ॥ ६४४ ॥

नष्टवंधे पाकाः ३१ | ३० | ९ । ८ सत्त्वे ९३ | ९२ | । ९१ | ९० | ८० | ७९ | ७८ | ७७ | १० | ९ ।

अस्य विशेषो च्याख्यायते— क्षणेन्त्ये सप्तमेऽपूर्वेऽनिष्टत्तिर्दशमो यशः ।

एकं वर्धति चत्वारः परे संति न वंधकाः ॥ ६४५ ॥

यशोवंधकास्त्रयः १।१।१। अवंधकाश्रत्वारः ०।०।०।। पाके त्रिंशदपूर्वोदिपंचके योगिनः पुनः।

त्रिश्वत्सैका च सा पाके गतयोगे नवाष्ट च ॥ ६४६ ॥

अपूर्वादिषु पाके ३०।३०।३०।३०।३०। योगिनि ३०।३१। नियोंगे ९।८। शमकेषु चतुर्ध्विष्टमाद्यं स्थानचतुष्टयम् । पोडशप्रकृतिष्वंसमकुर्वत्यनिष्टत्तिके ॥ ६४७॥

१ ' क १ ' ख ' पुस्तकयोर्नोपळच्चोयम् पाठः इति स्वकात्पत एव ।

सत्तत्र क्षिति तस्मिन्नशीत्यादिचतुष्टयम् । तत्यक्ष्मादित्रये सत्वे निर्योगोपांतिमे क्षणे ॥ ६४८ ॥ श्रोक्ता दश नव प्राज्ञैनियोगस्यांतिमे क्षणे । शमकचतुष्कापूर्वानिष्टत्याद्यनवांशेषु ॥ ६४९ ॥ ९२ । ९२ । ९१ । ९० ।

अनिवृत्तिशेपनवांशाष्ट्रकस्क्ष्मक्षीणसयोगनियोगोपांतिमक्ष-णेषु सत्त्वे ८०। ७९। ७८। ७७। निर्योगांत्यक्षणे १०।९।

एवं नामप्ररूपणा समाप्ता ।

स्थानानां त्रिविकल्पानां कर्तन्या विनियोजना । अतो जीवगुणस्थाने क्रमतः सर्वकर्मणाम् ॥ ६५० ॥ चंधनोदयसच्चेषु ज्ञानाट्टच्यंतराययोः । पंच जीवसमासेषु निर्वधे पाकसच्चयोः ॥ ६५१ ॥

जीवसमासेषु त्रयोदशसु वंध ५। उदये ५। सत्त्वे ५। चतुर्दशे संज्ञिनि पर्याप्ते मिध्यादृष्ट्यादिस्क्ष्मान्ते वंधत्रये, वंधे ५। उदये ५। सत्त्वे ५। निर्वन्धोपरत्त्वंधयोरुपशांत-क्षीणयोः पाके सत्त्वे च ५। ५। त्रयोदशसु दृग्रोधे नव वंधनसत्त्वयोः। चतसः पंच वा पाके पूर्णे संज्ञिनि भाषिताः ॥ ६५२॥ गुणस्थानोदिता भंगा जीवस्थाने चतुर्दशे। वेद्यायुर्गेत्रिकर्माणि भाषित्वा विच्म मोहनम् ॥ ६५३॥ त्रयोदशसु, वं. ९,९। उ. ४,५। स. ९,९। संज्ञिनि पूर्णे मिथ्यादृष्टिसासनयोः, ९,९। ४,५। ९,९। मिश्राद्य-

२ छन्दोभंगः।

पूर्वकरणद्वयप्रथमसप्तमभागं यावत्, ६,६ । ४,५ । ९,९ । द्येपापूर्वानिवृत्तिद्धक्ष्मोपशमकेषु क्षपकेष्वपूर्वशेषसप्तमभागेषु पद्स्वनिवृत्तेरसंख्यातमागं यावत्, ४,४ । ४,५ । ९,९ । ततः परमनिवृत्तेः शेपसंख्यातभागे सक्ष्मक्षपके च ४,४। ४,५।६,६। शान्ते, ०,०।४,५।९,९। श्लीणद्विचर-मक्षणे, ०,०। ४,५। ६,६। श्रीणचरमक्षणे, ०। ४। ४। 'एवं सर्वे पिंडिताः १३।

वेद्यस्य द्वापष्टिस्त्रियुतं शतमायुपो विकल्पानाम् । चत्वारिंशद्वोत्रे सप्ताग्राऽवाचि जीवेषु ॥ ६५४ ॥ जीवसमासेषु भंगाः ६२। १०३। ४७। मत्येकं चत्वारो भंगाः संत्यादिमाश्रतुर्दशस्त्र । पट्टं केवलियुग्मे द्वापष्टिजीयते वेद्ये ॥ ६५५ ॥

चतुर्दशसु प्रत्येकमादिमाश्रत्वारः

यं. १ १ ० ० उ. १ ० १ ० म. १०१०१०१०

इति, योगिनि द्वावाद्यौ वं १। वं १। उ. १। उ. ०। स १०। स १०। अयोगेऽपि द्वी वंघेन विनाद्यानुपांतिमे समये १,०। १०,१०। द्वावयोगस्यांत्ये समये ०,१। ०,१। इत्थं सर्वे ६२। देवायुर्नरकायुर्वश्रीतः संस्थसंज्ञिनौ पूणों। द्वादश नैकाक्षाद्या जीवसमासाः परे जातु ॥ ६५६ ॥ यंचैकादशस्ताः प्रत्येकमसंज्ञिनि नव पर्याप्ते । संज्ञिनि दशकापूर्णे विश्वतिरष्टाधिकाऽपूर्णे ॥ ६५७॥

केविलिभंगेन युतं त्रियुतमायुपो विकल्पानाम् । विज्ञातन्यं सिद्धिजीवसमासेषु सर्वेषु ॥ १०३ । ६५८ ॥

आसामर्थः—यसादेकादश जीवसमासाः श्वभ्रदेवायुपी न वक्षंति, ततस्तेषु तिरश्वामायुर्वधभंगेभ्यो नवभ्यः श्वभ्रायुर्वध भंगौ हो, देवायुर्वधभंगो हो, अपाकृत्य शेषा जीवसमासेष्वे-कादशसु पंचपंचेति पंचपंचाशद्भवंति ।

संज्ञिनः दशापूर्णे यस्मादपूर्णसंज्ञी तिर्यब्यानुष्यश्र श्वभ्रदे-वायुषी न वश्नीतस्तत्सात्तिरश्रां मनुष्याणां चायुर्वेधमंगेभ्यो नवभ्यः श्वभ्रायुर्वेधमंगौ देवायुर्वेधमंगौ च हित्वा शेषाः पंच पंचायुर्वेधमंगाः ५।५।

> 0 7 0 3 0 3 0 7 0 2 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 7 2 0 7 7 7 7 7 7 3 7 3 7

इत्थमपूर्णे संज्ञिनि भंगाः १०। पंच श्वन्ने भंगा नव नव तिर्यङ्मनुष्ययोर्ज्ञेयाः। क्रमतो वधन् स्वायुर्वेधेऽपि च पंचपंच देवेषु॥ ६५९॥ ४।९।९।५।

| मं०                | २  | 0   | 3                | ه ر | 0 | 3  | 6   | २  | D  | à  | 0   | ४  | 0  |
|--------------------|----|-----|------------------|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|----|----|
| उ १                | 9  | ١   | 9                | ٩   | ş | 7  | 3   | २  | વ  | 3  | 2   | ٦  | F  |
| चं ०<br>उ १<br>स १ | 95 | 9 2 | 9 3 <sup>l</sup> | 93  | 3 | 53 | ર ૧ | २२ | २२ | 23 | २ ३ | ₹¥ | 28 |

पूर्णे संज्ञिन श्रश्रितियं इमनुष्यदेवायुर्वधभंगा भवन्त्येते ५।९। ९।५ । पिंडिताः २८ । एकः केविलिनि, ० । ३ । ३ । इत्थं सर्वे १०३ । गोत्रभंगाः कथ्यंते— उचं बंधे नीचं पाके सत्त्वं द्वयं द्वयोनींचम् । उभयं सत्त्वे सर्वे नीचं मंगास्त्रयो ज्ञेयाः ॥ ६६० ॥

9 0 0

चत्वारिंशदितैकों जीवसमासेषु ते त्रयोदशसु । संज्ञिनि पद पर्याप्ते प्रथमौ द्वौ केवलिद्धन्द्वे ॥ ६६१ ॥ प्रत्येकं त्रयस्त्रयस्त्रयोदशस्त्रिति ३९ । संज्ञिनि पर्याप्ते सप्तानां

मंगानां पद्र प्रथमाः-

केविलनोरंतिमौ द्वौ,-१,१ । १०,१ । एते ३९ । ६ । २ । पिंडिताः ४७ । । पिंडिताः ४७ । । गोत्रे मंगाः सर्वे चत्वारिंशद्भवंति सप्ताग्राः । चक्ष्याम्यधुना मोहे मंगविकल्पान् समासेन ॥ ६६२ ॥ स्वक्ष्मस्यापूर्णानां सप्तानामष्टजन्मिनामित्थम् । द्वाविंशितरथ वंधे पाके सत्त्वे त्रितयमाद्यम् ॥ ६६३ ॥

१ गत एका यस्याः। १३ पं. सं. अप्टानां, वंधे २२। पाके १०।९।८। सत्त्वे २८।२७।२६। संज्ञिनमेकं हित्वा पंचानामादिमानि पूर्णानाम्। द्वे चत्वारि त्रीणि क्रमतः स्युर्वेधपाकसत्त्वेषु ॥ ६६४॥ पंचानां पूर्णानां, वंधे २२। २१। उद्ये १०।९।८।

पचाना पूणाना, वध २२। २१। उदय १०। ९। ८। ७। सत्त्वे २८। २७। २६। संज्ञिनि पूर्णे वंधे दश पाके नव मतानि सत्तायाम्। पंचदश स्थानानि प्रमाथितमोहारिभिमोंहे ॥ ६६५॥

संज्ञिन पूर्णे सर्वाणि वंघे २२।२१।१०।१३।९।५।४।३।२।
१। पाके १०।९।८।७।६।५।४।२।१। सत्तायां २८।२०।२६।
२४।२३।२२।२१।१३।१२।५।५।४।३।२।।
इतो नामकर्म कथ्यते—
वंघे पाके सत्त्वे पंच द्वे पंच पंच चत्वारि।
पंच त्रितये पंच कमतः पंचाथ पद् पंच च॥ ६६६॥
पद पद पंचाष्टाष्टावेकादश नामकर्मणः संति।
स्थानानि स्थानज्ञैर्जीवसमासेषु योज्यानि॥ ६६०॥

4444 6 6 6 2444 444 9 9

सप्तापर्याप्तकाः सक्ष्मो वादरो विकलत्रयम् । असंज्ञी क्रमतः संज्ञी खामिनः स्युश्रतुर्दश्च ॥ ६६८ ॥ क्रमादेषां स्वामिसंख्या ७।१।१।३।१।१ । विश्वतिरपूर्णकानां त्रिपंचपट्नवदशाधिकाः वंधे । स्थानानि पंच दक्षैः सप्तानामिह निगद्यन्ते ॥ ६६९ ॥ २३।२५।२६।२९।३० । • एकविंशतिपाकोऽस्ति सक्ष्मापर्याप्तकेंगिनि ।
चतुर्विंशतिपाकोऽस्ति स्थूलापर्याप्तके पुनः ॥ ६७० ॥
२१ । २४ ।
पाकेऽन्येपामपूर्णानां पंचानां विंशती स्पृते ।
• एकपर्सहिते प्राज्ञैरतः सन्तं निगद्यते ॥ ६७१ ॥
२१ । २६ ।
दचत्तरा नवतिः सा च रहिता दिवसप्रभिः ।

द्वजुत्तरा नवतिः सा च रहिता द्विपडप्टिभः । - नवितः ऋमतस्तेषां सत्त्वस्थानानि पंच वै ॥ ६७२ ॥ - ९२।९०।८८।८४।८२ ।

सप्तस्वपूर्णेस्विति गतम् ।

स्रक्षे स्थानानि पूर्वाणि पर्याप्ते वंधसत्त्वयोः । पाकेऽस्त्येकचतुःपंचपडग्रा विंशतिः पुनः ॥ ६७३ ॥

पूर्णे वंधाः २३।२५।२६।२९।३० । उदयाः २१।२४।
२५।२६।२० । संति ९२।९०।८८।८४।८२ ।
विकलित्रतये वंधसत्वस्थानानि पूर्णके ।
प्रत्येकं संति पूर्वाणि पंचसंख्यानि निश्चितम् ॥ ६७५ ॥
एकद्वित्रिचतुर्न्यूना द्वात्रिंशद्विंशतिः पुनः ।
पडेकाग्रात्क्रमात्पद्वं पाकस्थानगतं स्मृतम् ॥ ६७६ ॥

वंधे २३।२५।२६।२९।३० । उदये २१।२६।२८।२९। ३०।३१ । सन्त्रे ९२।९०।८८।८४।८२ । त्रिंशदंताःमता वंधास्त्रयोविंशतिपूर्वकाः । विकलाक्षगताः सत्त्वपाकाः पूर्णे त्वसंज्ञिनि ॥ ६७७ ॥

वंधाः २३।२५।२६।२८।२०।३० । उदयाः २१।२६।।
२८।२९।३०।३१ । सन्ति ९२।९०।८८।८४।८२ ।
वंधे सर्वाणि पाकेऽष्ट पर्याप्ते सित संज्ञिनि ।
नवाष्टकं परित्यज्य चतुरग्रां च विंशतिम् ॥ ६७८ ॥
संति स्थानानि सत्तायां परिम्रुच्याग्रिमं द्वयम् ।
आद्यान्येकादशान्यानि क्रमेणात्र त्रिसंशयम् ॥ ६७९ ॥

वंधाः २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१ । उदयाः २१। २५।२६।२७।२८।२९।३०।३१ । संति ९३।९२।९१।९०। ८८।८४।८२।८०।७९।८७।७७ ।

उदये क्रमतिस्त्रश्चेकित्रिशक्षवाष्ट च । षडग्रिमाणि सत्तायां संति केविलनोईये ॥ ६८० ॥ उदये ३०।३१।९।८ । सत्तायां ८०।७९।७८।७७।१०।९ ।

इति जीवसमासप्ररूपणा समाप्ता ।

वंधनोदयसत्त्वेषु ज्ञानरोधान्तराययोः । गुणानां दशके पंच द्वितये पाकसत्त्वयोः ॥ ६८१ ॥

गुणस्थानदश्च , - ५,५ । ५,५ । ५,५ । शान्तक्षीणयोः - ०,० । ५,५ । ५,५ । इग्रोधे नवकं षट्वं चतुष्टयिमिति त्रयम् । वंधे सन्त्वे द्वयं पाके चतुष्कं पंचकं च वै ॥ ६८२ ॥ आद्यद्वितीययोः संति बंधे सन्त्वे नव स्फुटम् । चतस्रः पंच वा संति सर्वात्राप्युद्ये पुनः ॥ ६८३ ॥

मिध्यादृष्टिसासादनयोः -वं. ९,९ । उ. ४,५ । स. ९,९ ह

पड्वंधकेषु सत्तायां संति प्रकृतयो नव । ंमिश्राद्येष्वादिमापूर्वसप्तमागावसानिकाः ॥ ६८४ ॥

मिश्राद्येप्वपूर्वकरणद्वयप्रथमसप्तमभागं यावत्, -६,६ । ४,५ । ९,९ । चतुर्वधो मतो द्वेधा शमकेतरभेदतः । शमके नव सत्तायां क्षपके पद्र प्रकीत्तिताः ॥ ६८५ ॥ अप्टमे नवमे सक्ष्मोपशमके नव भाषिताः ।

स्विक नवमे स्रक्ष्मे सत्तायां पर् निरूपिताः ॥ ६८६ ॥ श्रेषापूर्वानिवृत्तिस्रक्ष्मक्षेष्ठ, -४,४ । ४,५ । ९,९ । अनिवृत्तिस्रक्ष्मक्षपकेषु -४,४ । ४,५ । ६,६ । निवृत्तवंथने शान्ते सत्तायां नव भापिताः । पडादिमे क्षणे ज्ञेयाश्रतस्रथरमे क्षणे ॥ ६८७ ॥

ज्ञान्ते-०,०।४,५।९,९ । क्षीणे-०,० । ४,५ । ६,६ । क्षीणांत्यक्षणे-०।४।४ । इति सर्वे दर्शनावरणीयस्य १३ । द्वाचत्वारिंज्ञतं वेद्ये त्रयोदशयुतं ज्ञतम् । आयुष्याहुर्जिना भंगान् गोत्रे पंचाय्रविंज्ञतिम् ॥ ६८८ ॥ ४२ । ११३ । २५ ।

चत्वारः प्रथमाः पद्गे द्वावाद्यौ सप्तके परे । अंत्या वेद्यस्य चत्वारो भंगा योगविवर्जिते ।। ६८९ ॥

तत्र सिध्यादृष्टीनां प्रमत्तान्तानां पण्णां प्रत्येकं प्रथमा-अत्यारः वेद्यस्य भंगाः- | ११ ११ ०। ०।

१ गतवंधे । २ चतुर्दशमे गुणे वेद्यस्य भंगाः चत्वारः ।

इत्थं पद्दे मिलिताः २४। परत्र सप्तके प्रथमौ द्वौ द्वौ-१, १।१,०।१०,१०। इत्थं १४। योगवर्जितेऽन्त्याश्रत्वारः-

30009

इत्थं सर्वे ४२ । अष्टाविश्वतिराद्ये पर्विश्वतिः सस्तद्शेने । मिश्रे पोडश सद्द्यौ विश्वतिः पडतः परे ॥ ६९० ॥ त्रयस्त्रपर्द्वयोद्धौ द्वौ चतुर्ष्वेकैककस्त्रिषु । शतं त्रयोदशालीढं भंगानामायुपो मतम् ॥ ६९१ ॥

मिध्यादृष्ट्याद्षि भंगाः २८।२६।१६।२०।६।३।३।२।१।१।१।१। मिलिताः ११३।
भंगाः पंच नव मोक्ता नव पंच यथाक्रमम् ।
श्वभ्रतिर्यङ्नृदेवानामृष्टाविद्यतिरैक्यतः ॥ ६९२॥
पाऽ।९।५। मिलिताः २८।
उदितं विद्यमानं च देहिन्यायुर्वभ्रति ।
वध्यमानोदिते ज्ञेथे विद्यमाने मवभ्रति ॥ ६९३॥
तत्र बद्धोदिते बद्धे विद्यमाने निवेदिते ।
ज्ञेया भंगाः क्रमाद्दश्चैरित्थं गतिचतुष्ट्ये ॥ ६९४॥

एयां संदृष्टिनीरकेषु - इ. १ १ १ १ १ १

१ यदा काले जीव आयुर्न बम्नाति तदाकाले देहिनि जीवे आयुः अबभ्रति सित निजायुष उदयो भवति सत्त्वं च, एवं प्रथमकोष्ठकः । जीवे आयुर्बेभ्रति सित बंध उदयो भवति द्वे सत्त्वे भवतः, एकं पूर्वे सत्त्वं द्वितीयं . यत् अधुना बद्धं, एवं द्वितीयकोष्ठकः ।

| तिर्यक्षु इत्थ | म्- २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| देवेषु-        | 4 4 4 8 8 6 9 6 9 6 9 9 6                                     |
| मनुष्येषु-     | 0 9 0 3 0 5 0 8 0<br>3 3 3 3 3 3 3<br>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

मिध्यादृष्टो सर्वे २८ । सासनः श्वश्रं न गच्छतीति श्वभ्रायुर्वेधे तिर्यगायुरुद्ये द्वयोः सत्त्वे १ । श्वभ्रायुर्वेधे मनुष्यायुरुद्ये द्वयोः सत्त्वे १ । इति द्वौ मंगौ त्यक्त्वा सासने शेषाः २६ ।
एकमध्यायुर्ने वन्नाति यतो मिश्रस्ततस्त्रस्योपरतमंगाः १६ ।
यतो वन्नाति सदृष्टिनरतिर्यग्गतिगतः ।
देवायुरेव नान्यानि श्वभ्रदेवगति गतः ॥ ६९५ ॥
मत्यीयुरेव नान्यानि भंगानामष्टकं ततः ।
विहाय विश्वतिः योक्ता मंगास्तस्य मनीषिभिः ॥ ६९६ ॥

तिर्यगायुर्वधे श्वभ्रायुरुदये द्वयोः सन्ते १। श्वभ्रायुर्वधे तिर्यगायुरुदये द्वयोः सन्ते २। तिर्यगायुर्वधे तिर्यगायुरुदये सन्ते ३। नरायुर्वधे तिर्यगायुरुदये द्वयोः सन्ते ४। श्वभ्रायुर्वधे नरायुरुदये द्वयोः सन्ते ५। तिर्यगायुर्वधे नरायुरुद्ये द्वयोः सन्ते ७। तिर्यगायुर्वधे द्वयोः सन्ते ७। तिर्यगायुर्वधे देवायुरुदये द्वयोः सन्ते ७। तिर्यगायुर्वधे देवायुरुदये द्वयोः सन्ते ८।

२ २ २ ३ २ २ २ २ २ १ २ २ २ ३ ३ ३ ४ १ २ २ २ २ ३ ३ ३ ४

१ तस्य मिश्रस्य वंधं विनोपरतषोडश भंगा वंधशून्यानाम् ।

इत्थमसंयतस्याष्टौ त्यक्त्वा शेषाः २०।

तिर्यगायुरुदयसन्वयोः १ । देवायुर्वन्धे तिर्यगायुरुदये द्वयोः सन्त्वे २ । तिर्यगायुरुदये तिर्यगायुर्देवायुपोः सन्त्वे ३ । नरायुरुदयसन्वयोः ४ । देवायुर्वन्धे नरायुरुदये द्वयोः सन्त्वे ५ । नरायुरुदये नरदेवायुपोः सन्त्वे ६ । इत्थं देशसंयतस्य सर्वे ६ ।

नरायुरुदयसत्त्वयोः २ । देवायुर्वन्धे नरायुरुदये द्वयोः सत्त्वे २ । नरायुरुदये नरदेवायुषोः सत्त्वे ३ । इत्थं प्रमत्ते सर्वे ३ ।

त एवाप्रमत्तेऽपि । अपूर्वकरणादारभ्य यावदुपशान्तांतं चतुर्णा शमकानां क्षपकानां च नरायुरुदयसत्त्वयोः १ । उप-शमकानाश्रित्य नरायुरुदये नरदेवायुपोः सत्त्वे २ । इत्थं द्वाभ्यां द्वाभ्यां मंगाभ्यां चतुर्ष्वेष्टौ ८ । क्षीणसयोगायोगेषु नरायुरुदयसत्त्वयोः २ । इत्थं त्रिषु त्रयः ३ । सर्वेऽप्यायुषि भंगाः ११३ ।

| थे. १ | 9  | 0   | 0  | Q  |
|-------|----|-----|----|----|
| उ. १  | ٥  | 9   | 0  | 0  |
| स १०  | 90 | 9 0 | 90 | 00 |

प्रथमे प्रथमाः पंच चत्वारः सासने मताः। द्वौ द्वौ त्रिष्वादिमौ भंगौ पंचस्वेकैक आदिमः ॥ ६९९ ॥ मिध्यादृष्टचादिषु सक्ष्मांतेषु भंगाः ५।४।२।२।२।१।१।१। 1 818 उचं पाके सत्त्वे द्वितयं शान्तादिकेषु विज्ञेयम्। निर्वन्धकेष्वयोगे पाके सत्त्वं च पुनरुचम् ॥ ७०० ॥ , शान्तक्षीणसयोगेषु चैतुर्षु चत्वारः ११११ १ स्यांत्यक्षणे एकः १,१। एवं गोत्रे सर्वे मंगाः २५। मोहनीयस्य वंधाः कथ्यन्ते-द्वाविश्वतिः समिध्यात्वे सासनेऽस्त्येकविश्वतिः । द्वयोः सप्तदशैकत्र त्रयोदश नवत्रिषु ॥ ७०१ ॥ **य्पकद्वित्रिचतुःपंचहीनाः पडनिवृत्तिके** । क्रमतो मोहनीयस्य वंधस्थानानि संति वै ॥ ७०२ ॥ २२।२१।१७।१७।१३।८।९। अनिष्टत्तौ पाप्टा३।२।१। मंगाः कथ्यते-पडाचे संति चत्वार एकविंशतिगंधके । परे चतुष्टये द्वी द्वावैकैको इन्येषु पंचसु ॥ ७०३ ॥ इ।४।२।२।२।२ । शेषस्वेकः १ । संत्येकद्विचतुः पंच पद् सप्ताष्ट नत्र क्रमात् । द्य च मोहनीयस्य कर्मणोऽस्य नवोद्याः ॥ ७०४ ॥

१०। ९। ८। ७। ६। ५। ४। २। १।

१ अयोगस्योपांत्यक्षणे ।

मिध्यात्वं संति चत्वारः कोपाद्या वेद एककः ।
हास्यादियुग्मयोरेकं भीजुगुप्सा दशोदयाः ॥ ७०५ ॥
मिध्यात्वदृष्टितः प्राप्ते नास्ति संयोजनोदयः ।
यावदाविष्ठकां यस्मात्तस्मादन्यो नवोदयः ॥ ७०६ ॥
इति मिध्यादृष्टी द्वावुद्यौ १० । ९ ।
मिध्यात्वं सासने मिश्रद्वये चाद्याः क्रुधादयः ।
द्वितीयाः पंचमे हेयास्त्रिष्वन्येषु तृतीयकाः ॥ ७०७ ॥
सासनादिषु ९।८।८।७।६।६।६ ।
सम्यङ्मिध्यात्वपाकेन मिश्रके मोहनोद्यः ।
सम्यङ्मिध्यात्वपाकेन मिश्रके मोहनोद्यः ।
सम्यङ्मिध्यात्वयोऽन्योऽस्ति क्षयोपशमदर्शने ॥ ७०८ ॥
सम्यङ्मिध्यात्वयोगे मिश्रे ९ ।
शामिकक्षायिके न स्तः सम्यक्त्वे द्वे यदा तदा ।
चतुर्थे पंचमे षष्ठे सप्तमेऽप्युद्यः परः ॥ ७०९ ॥

सम्यक्त्वोदये यतश्रत्यष्टयेऽन्योऽप्युदयो द्वितीय्स्ततो द्वी द्वाबुदयौ, तत्र ९,८।८,७।७,६।७,६ । सम्यक्त्वस्योदयाभावे षण्णामेवोदये यतः । एक एव सदाऽपूर्वे ततः षट्कोदयो मतः ॥ ७१० ॥ भिया जुगुप्सया द्वाभ्यां सर्वे हीनाः क्रमाद्यतः । ततोऽन्येऽप्युद्यास्तेषामेकैकस्योपारं त्रयः ॥ ८११ ॥

तत्र मिध्यादृष्टौ-८,९,९,१० । ७,८,८,९ । सासने-७,. ८,८,९ । मिश्रे-७।८,८।९ ।

प्रमत्ते-५,६,६,७।४,५,५,६।अप्रमत्ते-५,६,६,०।४,५,५,६। सम्यक्त्यं विद्यते पूर्वे यतो जातु न वेदकम् । मुनिभिर्गदितं तत्र पाकस्थानत्रयं ततः । ४।५,५।६॥७१२॥ प्रथमे दश सप्ताद्याः सासने मिश्रके नव । पडाद्या नव निर्वृत्ते पंचाद्याः पंचमेऽप्ट व ॥ ७१३ ॥ चतुराद्या द्रयोः सप्त चतुराद्याः पडप्टमे । द्रावेको नवमे द्रक्ष्मे सद्देकस्योदयो मतः ॥ ७१४ ॥ कोपाद्यन्यतमो वेदो द्रावित्थं श्रथमे क्षणे । गतवेदस्य तस्येकः कोपाद्यन्यतमः परे ॥ ७१५ ॥

तत्र चतुर्णी कपायाणामन्यतमो, वेदश्चेति द्वावुदयस्थानं सवेदेऽनिष्ट्तो प्रथमे क्षणे, परेषु चतुर्षु भागेषु यथासंभवमवेद-कपायाणामेकतमः १। इत्यनिष्ट्तो २, १। सक्ष्मे १। सप्तेदिया दशाद्या, यांति चतुर्विश्चति स्फुटं भेदात्। कोपादिवेदयुग्मः ऋमाचतुस्त्रिद्धिभिर्वाते॥ ७१६॥

इति दशाद्यदया सप्त १०।९।८।७६।५।४। एते कपाया-दिभिर्गुणिताः प्रत्येकं चतुर्विश्वतिभेदास्तेपां संख्यामाह— दुईष्टावष्ट चत्वारि द्रयोरष्ट चतुष्टये । अपूर्वे संति चत्वारि पाकस्थानानि मोहने ॥ ७१७ ॥ ८।४।४।८।८।८। अपूर्वे ४ । अपूर्वान्ता अमी पाकाश्रतुर्विश्वतिताहिताः । योगोपयोगलेश्यामिर्गुणनीया यथायथम् ॥ ७१८ ॥ सासने मिश्रके पूर्वे पाकाः पणावतिर्वुधैः । पंचस्तन्येषु ते प्रोक्ताः सकला द्विगुणा पुनः ॥ ७१९ ॥ इति मिथ्यादृष्टचादिषु पाकिनक्षाः १९२।९६।९६।
१९२।१९२।१९२।९६। सनेदेऽनिवृत्तो १२। अनेदे ४।
सक्ष्मे १। मिलिताः १७।
या पाकस्थानसंख्या सा पाकभेदा निरूपिता।
पंचषियुतं तेषां शतद्वादश्चकं मतम्। १२६५॥ ७२०॥
अष्टषिष्ठः समिथ्यात्ने द्वात्रिंशद्दितये मतः।
सा पष्टिरपृद्दीना सा चतुर्थे पंचमे क्रमात्॥ ७२१॥
चत्वारिंशचतुर्युक्ताः प्रमत्तेतरयोर्द्वयोः।
अपूर्वे विंशतिर्वेयाः पाकप्रकृतयः स्फुटम्॥ ७२२॥
दशकाद्युदयानांताश्रतुर्विशतिसंगुणाः।
पूर्वत्र कथिता मोहे ज्ञेयाः संख्याविशारदैः॥ ७२३॥

पूर्वोदितदशकाद्यदयानां प्रकृतयो मिथ्यादृष्टचादिषु ६८ । ३२।३२।६०।५२।४४।४४ । अपूर्वे २० । अनिवृत्तो २१ । सहमे १ । एताश्रतुर्विश्वतिगुणा यावदपूर्वे मिथ्यादृष्टी ८६४। ७६८ । उमयोर्मिलिताः १६३२ । सासनादिषु ७६८ । ७६०।१४४०।१२४८।१०५६।१०५६।४८० । एता मिलिता ८४४८ ।

एतदुक्तम्—

चतुःषष्ठयो श्रतान्यप्टावप्टषष्ठयात्र सप्त च । मिथ्यादृष्टौ श्रतान्यैक्ये द्वात्रिंशानीति षोडश । १६३२॥७२४॥ मिश्रसासनयोः सप्त साष्टा षष्ठीन्यसंयते । चत्वारिंशानि विद्वांस श्रतान्याहुश्रतुर्दश ॥ ७२५ ॥

'७६८ । ७६८ । १४४० ।

विना पंचाशतं द्वचग्रां तानि देशे त्रयोदश ।

पष्ठसप्तमयोर्ज्ञेयं पर्पंचाशं सहस्रकम् ॥ ७२६ ॥

१२४८ । १०५६ । १०५६ ।

अपूर्वेऽशीतिसंयुक्तं श्रेयं शतचतुष्टयम् ।

पंचाशीतिशतान्येके स्युद्धीपंचाशतं विना ॥ ७२७ ॥

अपूर्वे ४८४ ।

सर्वाः पद्यंधाख्याः प्रकृतयः ८४४८ ।

अनिष्टत्तेर्भगाः कथ्यन्ते—

वेदसंज्वलनाभ्यासे द्वादश स्युद्धिकोदयाः ।

एकोदयास्तु चत्वारः संज्वालान्यतमोदये ॥ ७२८ ॥

एकोनित्रिशदैक्ये ते द्वाभ्यामभ्यसने सित ॥ ७२९ ॥

एकोनित्रिशदैक्ये ते द्वाभ्यामभ्यसने सित ॥ ७२९ ॥

सवेदेऽनिवृत्तौ द्विकोदयाः १२ । अवेदे त्वेकोदयाः ४ ॥

स्र्मलोमे एकः १। सर्वे मिलिताः १०। द्वाभ्यामभ्यंसने दिकोदयेषु प्रकृतयः २४। एकोदये ४। स्र्मे १। पिंडिताः २९। पद्वंघा एवाः पक्तयः। पाकप्रकृतिसंख्यायाः पद्वंघा भवंति ते। पंचाशीतिशतान्याहुस्तां त्रयोविशतिं विना। ८४७०॥७३०॥ ये भवंति गुणे यत्र पाकाः प्रकृतयश्च याः। योगोपयोगलेश्यामिस्ते गुण्यास्ताश्च यत्नतः॥ ७३१॥ त्रयोदश द्वयोयोगा दशान्यत्र त्रयोदश। नवेकादश ते पद्वे नव सत्त च योगिनि॥ ७३२॥

१ गुणने ।

मिध्यादृष्टी योगाः १३।१० । सासनादिषु १२।१०।१०।

९।११।९।९ । यौगैः षण्णवत्याद्यः पाक्रविकल्पाः पूर्वोदिता

गुणिता मिथ्यादृष्टी १.४८। ९६० पिंडिताः २२०८।
सासनादिषु ११५२।९६०।१९२०।१७२८।२११२।१७२८।
८६४। पिंडिताः १२६७२।
न श्वस्रं सासनो याति मिश्रवैकियिके यतः।
पंढवेदो न तस्यास्ति ततस्तत्र कदाचन ॥ ७३६॥
वेदकोपादियुग्मोत्थैमंगैः पोडशभिस्ततः।
चतुःपष्टिर्मताः पाकाश्रत्वारो गुणिताः परे। ६४॥ ७३७॥
पंढो वैकियिके मिश्रे नरके त्रिदिवे पुमान्।
पुमानौदारिके मिश्रे जायते नृष्वसंयतः॥ ७३८॥
भंगैः पोडशभिग्रंण्या वेदकोपादियुग्मकैः।
कभैवैकियमिश्राभ्यां निर्वतोष्टोदयस्तथा॥ ७३९॥

. पुंनपुंसकवेदद्वयकपायचतुष्कहास्यादियुग्मानामन्योन्या-भ्यासे भंगाः १६ । एतैरष्टोदया हताः १२८ । वैक्रियिक-मिश्रकार्मणयोगाभ्यां हताः २५६ । युग्मैकवेदकोपादिभंगैरष्टभिराहताः । अष्टावौदारिके मिश्रे चतुःपष्टिसदाहृताः ॥ ७४० ॥

युग्मैकवेदकोपादीनामन्योन्यवधे मंगाः ८ । एतेऽष्टोदय-हताः ६४ । औदारिकमिश्रहताः ६४ । एवमसंयते पूर्वैः सहोदयविकल्पाः परे ३२० । नवमे दश्चमे पाकाः पूर्वे सप्तदशोदिताः । योगैर्नवभिरभ्यस्तास्त्रिपंचार्श शतं मतम् ॥ ७४१ ॥

सवेदेश्नवृत्ती वेदाः ३ । संज्वलनाः ४ । परस्परवंधि द्विकोदयाः १२ । नवयोगहताः १०८ । निर्वेदे शेषेषु पंचम-भागेषु चतुर्षु संज्वालान्यतमोदयाः ४ । योगनवकगुणिताः ३६ । द्वयेऽप्यनिवृत्ती मिलिताः १४४ । सक्ष्मे सक्ष्मलोभ-संज्वालस्यैकस्योदयः १ । नवभियोगिर्गुणिताः ९ । इत्थं सर्वे पिंडिताः १५३ ।

मोहनोदयमंगा ये योगानाश्रित्य मेलिताः ।ः नवोत्तरशते ते द्वे सहस्राणि त्रयोदश्च ॥ १३२०। ७४२॥ । साम्प्रतं पद्वंधा योगानाश्रित्य कथ्यन्ते—

तत्र मिथ्यादृष्टचादिषु पूर्वोदितैयोंगैरेतैः १३। १०। सासनादिषु १२।१०।९।९।११।९।९। ऋमादेताः प्रकृतयः पूर्वोदिता मिथ्यादृष्टौ ८६४। ७६८। सासनादिषु ७६८। ७६८।१४४०।१२४८।१०५६।१०५६।४८० । गुणिता जाता मिथ्यादृष्टौ ११२३२।७६८०। सासनादिषु ९२१६।७६८०। १४४०।११२३२।११६१६।९५०४।४३२०। पाकप्रकृतयः संति चतुर्विश्चतिमंगजाः । पडशीतिसहस्राणि साशीति च शताप्टकम् ॥ ७४३ ॥

८६८८० ।

द्यात्रिंशत्पोडशाभ्यस्ताः पाकप्रकृतयः स्फुटम् । सह द्वादशभिर्शेयं सासने शतपंचकम् ॥ ७४४ ॥

सासने चत्वारः पाकाः ७,८,८,९। एवं प्रकृतयः ३२। पूर्वोदितैः पोडशत्रिर्भगैर्गुणयित्वा वैक्रयिकमिश्रयोगवंधेऽन्ये-पिपदवंधाः ५१२।

पाकाष्टकगता पिष्ठः प्रकृतीनामसंयते । हताः पोडशिभंभगैर्नेदकोपादियुग्मजैः ॥ ७४५ ॥ कभैवैक्रियमिश्राभ्यां योगाभ्यां ताडिता सती । सहस्रं नव विशानि शतानि च भवंति ताः ॥ ७४६ ॥

असंयतेऽष्टोदयाः ७,८,८,९ । इ,७,७,८ । एषां प्रकृत्यः ६० । पोडशमंगगुणिताः ९६० । वैक्रियिकमिश्रकार्म-णयोगाभ्यां हताः १९२० । पाकप्रकृतयो भंगैरप्रैषष्टिभिराहताः । निहतौदारिकमिश्रेण सहाशीत्या चतुःशती ॥७४७॥

असंयतेऽन्येप्यौदारिकमिश्रयोगे मंगाः ४८० । एवं निर्वते योगत्रये अन्येपि मिलिताः पदवंधाः २४०० ।

१ ' अष्ट ' इति स्वकल्पितपाठः ।

एकोनत्रिंशदभ्यस्ता नवमे दशमे च ताः । योगेर्नवभिरादिष्टं सैकपष्टिशतद्वयम् ॥ ७४८ ॥

नवमे उद्ये २ । द्वादश्वभिद्विकोदयर्थाते २४ । चतुर्भिरेकोद्यः १।४। सर्वाः २८ सक्ष्मे एकोदयः १ । मिलिताः २९ ।
एता नवभियोगरभ्यस्ता २६१ ।
पदवंधाः मताः सर्वे मिलिता मोहकर्मणि ।
नवतिः स्युः सहस्राणि त्रिपंचाञ्चानि निश्चितम् ॥ ७४९ ॥
इति मोहे योगानाश्रित्य गुणेषु पदवंधाः ९००५३ ।
गुणस्थानेषु ये पाका पदवंधाश्च संति ये ।
उपयोगिर्हता ज्ञेयास्ते निःशेपा विचक्षणेः ॥ ७५० ॥
द्वयोः पंच क्रमेणते त्रिषु पद सप्त सप्तसु ।
द्वयोः विचवोद्वया गुणस्थानेषु कोविदः ॥ ७५१ ॥

गुणस्थानाष्टके संति पाकप्रकृतयो यकाः । उपयोगैः क्रमादेताः पद्वंधा हता मताः ॥ ७५५ ॥

गुणेष्वप्रसु पाकप्रकृतयः १६३२।७६८। ७६८। १४४०।
१२४८।१०५६।१०५६।४८०। एताः यथास्वसुपयोगगुणाः
पद्वंधाः ८१६०।३८४०।४६०८।८६४०।७४८८।७३९२।
७३९२।३३६०। मिलिताः ५०८८०।
सूक्ष्मानिवृत्तिकस्थानपाकप्रकृतयो हताः।
सप्तकेनोपयोगानां ज्युत्तरे द्वे अते मते ॥ ७५६॥
द्वयोः पाकप्रकृतयः २९। उपयोगसप्तकहताः २०३।
उपयोगगताः सर्वे पद्वंधा निरूपिताः।
सहस्राण्येकपंचाशत्सज्यशीतीनि स्रिभिः॥ ७५७॥
५१०८३।
लेज्याश्रतुष्टये पद् पद् तिस्रस्तिस्तस्त्रये शुभाः।
एकैकास्ति गुणानां सा षद्वे निर्लेज्यमंतिमम्॥ ७५८॥

दादादादादादादार।१।१।१।१।१।०। अप्रस गुणस्थानेषु पाकविकल्पाः १९२।९६।९६।१९२।१९२।१९२।१९२।१९२।१९२।ए६। एते यथाक्रमं लेक्यागुणाः लेक्यासु पाकभेदाः—११५२।५७६। ५७६।११५२।५७६।५७६।५७६।९६ । अनिवृत्तिस्क्ष्मयो-रुदयाः १७। शुक्कलेक्यागुणाः १७। सर्वे पिंडिताः ५२९७। त्रिद्दीनानि त्रिपंचाशच्छतान्येवं गुणेषु वै। लेक्यापाकविकल्पानां भवंत्येकत्र मोहने ॥ ७५९॥

गुणाष्टके पद्वंधे पाकप्रकृतयः १६३२।७६८।७६८।१४-४०।१२४८।१०५६।१०५६।४८० । यथाक्रमं लेक्याहताः पद्वंधा आगताः ९७९२।४६०८।४६०८।८६४०।३७४४।

३१६८।३१६८।३१६८।४८० । मिलिताः ३८२०८ । नवम-दशमयोः पाकप्रकृतयः २९ । शुक्कलेक्याहताः २९ । सर्वे मिलिताः ३८२३७ ।

ःसंति लेक्याहताः सर्वे पदवंधा विसंश्यम् । अप्टत्रिश्वत्सहसाणि सप्तत्रिशं शतद्वयम् ॥ ७६० ॥ भोहनीयोदया होताः समस्ता वेदतादिता । गुणुस्थानाप्रकेषीश्र चतुर्विश्वतिसंगुणाः ॥ ७६१ ॥

मिथ्यादृष्टचादिस्वष्टस्द्याः ८।४।४।८।८।८।८।। एते त्रिवेदताहिताः २४।१२।१२।२४।२४।२४।२४।१२।१२। चतुर्विश-तिसंगुणाः ५७६।२८८।२८८।५७६।५७६।५७६।५७६।५८८। सर्वेवये ३७४४। अनिवृत्तौ संज्वाला वेदत्रयगुणाः १२। वेदैस्तु त्रिभिरभ्यस्ताः संज्वाला अनिवृत्तिके। सप्तित्रश्च्छतान्याहुः पर्यंचाशीनि मेलने॥ ७६२॥ पाकप्रकृतयः सर्वाः वेदत्रयहता मताः। गुणस्थानाष्टके मोहे चतुर्विशतिताहिताः॥ ७६३॥

६८।३२।३२।६०।५२।४४।४४।२०। त्रिवेदे गुणाः २०४।
९६।९६।१८०।१५६।१३२।१३२।६०। चतुर्वित्रतिताहिताः
४८९६। २३०४। २३०४।४३२०।३७४४।३१६८।३१६८।
१४४०। मिलिताः २५३४४। अनिवृत्तो संज्वालाः ४।
प्रकृतिद्वयगुणाः ८। त्रिवेदगुणाः २४।
अनिवृत्तिस्थसंज्वालाः प्रकृतिद्वयसंगुणाः।
वेदैश्विभिरभ्यस्ता मेलनीया विचक्षणैः॥ ७६४॥

शतत्रयाष्ट्रपष्टिश्च सहस्रा पंचित्रंशितः । पद्संख्या विवोद्धन्या त्रिवदी प्रति मोहने ॥ ७६५ ॥ २५३६८ । त्रिसंयमगुणाः पाकाः पष्टसप्तमयोर्मताः । अपूर्वे गुणिता द्वाभ्यां सर्वे तीर्थकरेईताः ॥ ७६६ ॥

पष्टसप्तमयोरुद्याः ८।८ । संयमत्रयहताः २४।२४ । अपूर्वे पाकाः ४ । द्विसंयमगुणाः ८ । चतुर्विश्वतिगुणाः सर्वे ५७६। ५७६।१९२ । सर्वेक्य १३४४ । पोडशकस्तथा पाकाः संयमे गुणिताः क्रमात् । अनिष्टत्ते। तथा सङ्मे द्वाभ्यामकेन कोविदः ॥ ७६७ ॥

अनिवृत्ताबुद्याः १६ । संयमद्रयगुणाः ३२ । स्हेमे पाकाः २ । एकसंयमगुण मिलिताः । सप्तसप्तियुक्तानि त्रयोद्श शतानि ते । विकल्पाः संति पाकानां संयमं प्रति मोहने ।१३७७॥७६८॥ पष्टसप्तमयोः पाकास्त्रिभिद्दीभ्यां च संयमैः । हस्त्रा प्रकृतिसंघातांस्ताडयेत्तीर्थकारिभिः ॥ ७६९ ॥

यमत्ताप्रमत्तयोः पद्वंधाः ४४।४४ । संयमत्रयाभ्यस्ताः १३२।१३२ । अपूर्वे पद्वंधाः २० । द्विसंयमगुणाः ४० । चतुर्विश्वति गुणाः ३१६८।३१६८।९६० । सर्वेक्ये ७२९६ । द्वयं द्वादशिभिद्देत्वा चतुर्भिरेककं पुनः । संयमद्वितयाभ्यस्ता विध्यमिनवृत्तिके ॥ ७७० ॥ अनिवर्त्ती द्वा द्वादशम्याः २४ । प्रकथन्तीणः ४ ।

अनिवृत्ती द्वां द्वां द्वाद्यगुणां २४ । एकश्रतुर्गुणः ४ । द्वाविष द्विसंयमगुणां ५६ । एकः स्क्ष्मे १ । एकसंयमगुणः १ ।

चतुर्थे संयमेनेको इन्यात्यक्ष्मकपायके । त्रिसप्ततिश्वतान्याहुत्त्विपंचाशीनि मेलिताः ॥ ७७१ ॥ ७३५३ ।

चतुर्थादिगुणैः पाकाः सम्यक्त्वैस्त्रिभिराहताः । द्वाभ्यां पुनरपूर्वाख्ये हंतन्याः पाकवेदिभिः ॥ ७७२ ॥

चतुर्विशतिन्नाः सर्वे कार्याः प्रकृतिवेदिभिः । अनिवृत्तौ तथा सक्ष्मे सम्यक्त्वद्वयताडिताः ॥ ७७३ ॥

असंयतादिगुणचतुष्टये उदये टाटाटाट । त्रिसम्यक्त्वाभ्यस्ताः २४।२४।२४।२४। अपूर्वे पाकाः ४। सम्यक्त्वद्वयाभ्यस्ताः ८। सर्वे चतुर्विश्चतिगुणाः ५७६।५७६।५७६।
५७६।१९२। एते मिलिताः २४९६। अनिवृत्तिद्वह्मयोः
पाकाः १७। द्विद्र्शनगुणाः ३४। सर्वे मिलिताः—
त्रिशदभ्यधिका श्रेया शतानां पंचिवंशतिः ।
-पाकभंगाः विवोद्धच्याः सम्यक्त्वं प्रति मोहने ।२५३०।७७४॥
सद्दृष्ट्यादिगुणस्थानचतुष्के तािडतािस्तिभः ।
चतुर्विश्चितिविध्वस्ताः कर्त्तव्याः सकला बुधैः ॥ ७७५।।

गुणस्थानचतुष्टये पाकप्रकृतयः ६०।५२।४४।४४। सम्यक्तत्रयगुणाः १८०।१५६।१३२।१३२। अपूर्वे उदयप्रकृतयः
२० । दर्शनद्वयाभ्यस्ताः ४० । सर्वाश्रतुर्विशतिभंगन्नाः
४३२०।३७४४।३१६८।३१६८।९६०। सर्वेक्ये १५३६०।
अनिवृत्तौ तथा सक्ष्मे पाकप्रकृतयो बुधैः।
सम्यक्त्वद्वितयाभ्यस्ताः कर्तव्याःबुद्धिशालिभिः॥ ७७६॥
अनिवृत्तिसक्ष्मयोः पाकप्रकृतयः २९। दर्शनद्वयगुणाः ५८।

अष्टादशाधिकं ज्ञेयं बुधैः शतचतुष्टयम् । तथा पंचदश ज्ञेयाः सहस्राः मिलिते सति ॥ ७७७ ॥ १५४१८ ।

> ये मोहनीय पद्वंधपाक-त्रयोपयोगैः क्रमतः संलेक्यैः । निभृति निमृत्तितमोहवंधा— स्ते यांति सद्योऽमितगत्यभीप्टम् ॥ ७७९ ॥ इत्यमिगत्यांचार्यवर्यप्रणीते पंचसंग्रहे मोहपाकस्थान-प्रकृषणा समाप्ता ।

गुणेषु मोहसत्त्वस्थानान्याह—
त्रीण्यंकं द्वे क्रमात्यंच सत्त्वे गुणचतुष्ट्ये ।
त्रीणि स्युर्दश चत्वारि त्रीणि स्थानानि मोहने ॥ १ ॥
क्रमादेकादशगुणेषु—३।१।२।५।५।५।५।३।१०।४।३ ।
अष्टसप्तपडग्रास्ति विश्वतिः प्रथमे ततः ।
परे विश्वतिरप्टाग्रा मिश्रे साप्टचतुर्युता ॥ २ ॥
मिथ्यादृष्टी २८।२०।२६ । सासने २८ । मिश्रे २८।२४ ।
क्रमतोप्टचतुःसिद्वियुक्ता सैका च विश्वतिः ।
पंच स्थानानि जायंते सत्त्वे गुणचतुष्ट्ये ॥ ३ ॥
चतुर्थपंचमपष्टसप्तमेषु चतुर्षु पंच २८।२४।२३।२२।२१ ।
सैवाप्टचतुरेकाग्रा स्थानानां शमके त्रयम् ।
अपूर्व क्षपके सैंका विश्वतिः कथिता परम् ॥ ४ ॥
अपूर्वस्य शमके २८।२४।२१ । क्षपके २१ ।

सैवाष्टचतुरेकाग्रा सैकाग्रा नवमे दश । सत्रिद्वचेका क्रमात्पंच चत्वारिह्नद्वयो मताः ॥ ५ ॥

अनिवृत्तेः शमके २८।२४।२१ । अनिवृत्तेः क्षपके २१ । १३।१२।११।४।३।२ । सक्ष्मेषु चतुरेकाग्रां विश्वतिं क्रमतो विदुः । एकं च क्षपके तस्य त्रयं शान्ते पुरातनम् ॥ ६ ॥ सक्ष्मस्य शमके २८।२४।२१ । क्षपके १ । शांते २८।२४।२१ ।

इत्थं मोहसत्ताप्रकृपणा समाप्ता ।

वंधादित्रितयं नाम्नो गुणानां दशके क्रमात्।
पाकसत्त्वद्वयं योज्यं परे तस्माचतुष्ट्ये ॥ ७ ॥
वंधे पाके क्रमात्सत्त्वे स्युः पद् नव षडादिमे ।
सासने त्रीणि सप्तैकं द्वे त्रीणि द्वे च मिश्रके ॥ ८ ॥
निर्वते त्र्यप्टचत्वारि द्विद्विचत्वारि पंचमे ।
पष्ठे द्विपंचचत्वारि चत्वार्येकं चतुप्यम् ॥ ९ ॥
सप्तमेऽपूर्वके पंच ज्ञेयमेकं चतुप्यम् ।
एकमेकं क्रमाद्य गुणस्थानद्वये ततः ॥ १० ॥
एकं चत्वारि शांताख्ये क्षीणे चोद्यसत्त्वयोः।
त्रयोदशे द्विचत्वारि द्वे पद्वं च चतुर्दशे ॥ ११ ॥

र्च. ६ ३ २ ३ २ २ २ ४ ५ १ १ १ ० ० ० ० उ.९ ७ ३ ८ २ ५ १ १ १ १ १ १ १ १ २ २ स ६ १ २ ४ ४ ४ ४ ४ ८ ८ ४ ४ ४ ६

पडादितः समिथ्यात्वे वंधपाके नवादितः । षद् स्थानान्यादितः सत्त्वे संति त्रिनवर्ति विना ॥ १२ ॥ वंघे २३।२५।२६।२८।२९।३० । पाके २१।२४।२५।२६। २७।२८।२९।३०।३१ । सत्त्वे ९२।९१।९०।८८।८४।८२ । चतुन्तिहिच्युता वंघे द्वात्रिशत्सप्त सासने । सप्ताष्टांग्रे विना पाके विश्वर्ता नवतिः सत्ती ॥ १३ ॥

वैषे २८।२९।३० । पाके २१।२४।२५।२६।२९।३०।३१ । सासनस्तीर्थकराहारकद्वयसत्कर्मा न भवतीति ९० । सिश्रे साप्टनवा वैषे सकादग्र दशोद्ये । सनवा विश्वतिद्वर्षम्मा नवतिः सा तथा सती ॥ १४ ॥

वंधे २८।२९ । पाके २९।३०।३१ । सत्त्वे ९२।९० । चनुत्त्विद्वित्रयुना वंधे द्वात्रिंशदादितोऽत्रते । द्वितीयोनानि पाकेऽष्ट सत्त्वेऽस्त्याद्यं चनुष्टयम् ॥ १५ ॥

वंधे २८।२९।३० । पाके २१।२५।२६।२७।२८।२९।३०। २१ । सत्त्वे ९३।९२।९१।९० । नवाष्ट्रसहिते वंधे विद्यती पंचमे मते । त्रिश्रत्सेका च सा पाके सचनुष्ट्यमादिमम् ॥ १६ ॥

वंघ २८।२९ । पाके ३०।३१ । सक्ते ९३।९२।९१।९० । वंघे साष्ट्रनवा पष्टे प्रथमं स्वतुष्ट्यम् । पंचित्रद्रचेकनिर्म्रका त्रिशस्सा च मतोद्ये ॥ १७ ॥

वंघे २८।२९ । पाके २५।२७।२८।२९।३० । सत्त्वे ९३।९२।९१।९० ।

चतुत्तिद्वचेकसंत्यक्ता वंधे द्वात्रिंशदीरिता । उदये सप्तमे त्रिंशदादिमं सचनुष्टयम् ॥ १८ ॥ वंधे २८।२९।३०।३१ । पाके ३० । सन्त्वे ९३।९२।९१।९०। श्रमके क्षपकेऽपूर्वे वंधेऽन्त्यस्थानपंचकम् । उदये जायते त्रिंशत्पूर्वे सत्त्वे चतुष्टयम् ॥ १९ ॥

वंधे २८।२९।३०।३१।१ । पाके ३० । सत्त्वे ५३।५२।

सप्तमेऽन्त्यक्षणेऽपूर्वी नवमो दशमस्तयः।

चन्नंत्येकं यशः शेपाश्रत्वारः संत्यवंधकाः ॥ २० ॥

१।१।१।०।०।०।

अष्टमादित्रये शांते श्रीणे त्रिशन्मतोदये ।

विंशत्सैका च सा योगयुक्ते योगे नवाष्ट च ॥ २१ ॥

अपूर्वादिषु पंचसु पाके ३०।३०।३०।३०। सयोगे उद्ये ३०। ३१। अयोगे उद्ये ९।८। 'शमकत्रितये शांते क्षपकाणामपूर्वके।

'पोडशप्रकृतिध्वंसमकुर्वत्यनिष्टत्तिके ॥ २२ ॥

चतुष्कं प्रथमं सत्त्वे परतोऽतः क्षणाष्टके ।

नवमे दशमे क्षीणे सयोगे योगवर्जिते ॥ २३ ॥

चतुष्टयमशीत्यादिनियोगांत्यक्षणे परम् ।

ज्ञेया नव दश प्राज्ञैरिति नाम प्ररूपितम् ॥ २४ ॥

तत्रोपश्चमश्रेण्यामपूर्वादीनां चतुर्णीक्षपकाणामपूर्वेऽनिवृत्तिः प्रथमनवांशे च । सन्त्रे ९३।९२।९१।९० । अनिवृत्तिक्षपकश्चेपनवांशेष्वप्रसु सूक्ष्मक्षीणसयोगनियोगोपांतिमक्षणेषु च ।
सन्त्रे ८०।७९।७८।७७ । नियोगांत्यक्षणे १०।९।

. एवं नामश्ररूपणा समाप्ता ।

मार्गणां प्रति वंधादित्रयं कथ्यन्ते— वंधे पाके सक्ते द्वे पंच त्रीणि संति नरकेषु । पट् नव पंच त्रितये संति स्थानानि तिर्यक्षु ॥ २५ ॥ अष्टाद्श द्वादश च त्रितये स्थानानि संति मानुष्ये । चत्वारि पंच चत्वारि त्रिदिवे तत्र आयंते ॥ २६ ॥

तदित्थं— इ. ५,२ ६ ८ ४ म. १३ ५ १ १ १

नवदशसहिता वंघे नरके विंशतिरुदाहता पाके । एंपकपंचसप्ताप्टनवाग्रा जायते तत्र ॥ २७ ॥ एकद्वित्रिपरित्यक्ता तत्र त्रिनवतिः सती । उक्त्या वंधादिकं श्वभ्रे तिर्यक्षु कथयाम्यतः ॥ २८ ॥

श्रुत्रे वंधे २९।३० । उद्ये २१।२५।२७।२८।२९ । सत्त्रे ९२।९१।९० ।

आद्यानि तत्र पड्वंघे नवाद्यान्युद्ये विदुः।

त्र्येकाग्रे नवती सत्वे सप्ताद्यानि विना क्रमात् ॥ २९ ॥

तिर्घेक्षु वंघे २३।२५।२६।२८।२०। पाके २१।२४। २५।२६।२७।२८।२९।३०।३१। तीर्घकृत्सत्कर्मा तिर्घेक्षु न यातीति तेन विना सत्त्वे ९२।९०।८८।८४।८२। सर्वे वंघे नृत्त्वे क्रमाचतुर्विंशति विना पाकाः। सत्त्वे द्व्यशीत्यूनस्थानान्यखिलानि जायंते॥ ३०॥

नृत्वे वंधाः २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१ । पाकाः २१।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।९।८ । सन्ति ९३।९२।

१ सत्वस्थानानि ।

९११९०१८८१८०१७९१७८१७०१०१ । वंधे पंचपडग्रा नवद्शयुक्ता च विंशतिः खर्गे । सा सैक्षपंचसप्ताप्टनवपाके विनिदिष्टा ॥ ३१ ॥ सत्त्वे प्रथमचतुष्कं वंधादित्रितयमुक्तमिति नाके । इदमिन्द्रियेस्विदानीं कथयामि यथागमं ज्ञात्वा ॥ ३२ ॥

स्वर्गे वंधे २ंपा२६।२९।३०। पाके २१।२पा२०।२८।२९। सत्तायां ९३।९२।९१।९०। एकाक्षे त्रितये पंच विकलत्रितये मताः। पंच षद् पंच पंचाक्षे त्वष्टौ दश त्रयोदश ॥ ३३॥

> तदित्थम्— व. ५ ५ ८ इ.५ ६ १० स.५ ६ १२

वंधे त्रिपंचषट्नचद्शयुक्ता विंशतिर्मतैकाक्षे । पाकाः पंच प्रथमाः प्रथमतृतीये विना संति ॥ ३४ ॥

स्थानानीति शेषः । बंधे २३।२५।२६।२९।३० । पाकाः २१।२४।२५।२६।२७ । संति ९२।९०।८८।८४।८२ । एक्रेन्द्रियवद्वंधे सत्त्वे विकलत्रये प्रजायंते । एकपडप्टनवद्शैकादशयुग्विशतिः पाके ॥ ३५ ॥

वंधे २३।२५।२६।२९।३० । पाकाः २१।२६।१८।२९। ३०।३१ । सत्त्वे ९२।९०।८८।८४।८२ । वंधे सत्त्वे जीवे सर्वस्थानानि संति पंचाक्षे । तानि चतुर्विश्चत्या पाके हीनानि जायंते ॥ ३६ ॥ वंधे २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१ । पाके २१।२५).

२६।२७।२८।२९।३०।३१।९।८ । सत्त्वे ९३।९२।९१।९०। ट्टाट्याटराट्वाज्याज्याज्यार्वाद्र । सर्वासु मार्गणास्वेवं सत्संख्याद्यष्टकेऽपि च । वंधादित्रितयं नाम्नो योजनीयं यथागमम् ॥ ३७ ॥ न चत्वारिंशतं सैकं परित्यज्यान्यकर्मणाम् । पाकोदीरणयोरस्ति विशेषः स्वाम्यतः स्फुटम् ॥ ३८ ॥ मिश्रसासादनापूर्वशांतायोगान् विम्रुच्य सा । योजनीया गुणस्थाने विभागेन विचक्षणैः ॥ ३९ ॥ एकचत्वारिंशत्प्रकृतयो गुणस्थानं प्रति दीयन्ते— मिध्यात्वं तत्र दुर्देष्टौ तुर्ये श्वश्रसुरायुपी । तैरश्रं जीवितं देशे पडेताः सप्रमादके ॥ ४० ॥ सातासातमनुष्यायुस्त्यानशृद्धित्रयाभिधाः । सम्यक्त्वं सप्तमे वेद्त्रितयं त्वनिवृत्तिके ॥ ४१ ॥ स्रोभः संज्वलनः स्रूक्षे श्वीणाख्ये द<del>वच</del>तुष्टयम् । दश ज्ञानांतरायस्था निद्राप्रचलयोईयम् ॥ ४२ ॥ त्रसपंचाक्षपर्याप्तवादरोचनृरीतयः । तींथेकृत्सुभगादेययशांसि दश योगिनि ॥ ४३ ॥ श्रावावाराष्ट्राश्रावाश्रावाश्रद्दाश्रवावा मिलिताः ४१। त्रिभिविरहितं तीर्थकर्नृत्वाहारकद्विकः। स्वीकरोति समिथ्यात्वः शतं सप्तदशोत्तरम् ॥ ४४ ॥ सासनः शतमेकार्यं चतुर्भिः सप्तभिर्धुताम् । सप्ततिं मिश्रनिर्वतौ सप्तिभित्तिभिरन्विताम् ॥ ४६ ॥ पड्डिशति च युद्धाति ततो द्वाविशति परः । प्रकद्वित्रिचतुर्न्यूनामेतां संयमपंचके ॥ ४७ ॥

स्क्ष्मः सप्तद्भैकस्य ज्ञान्तक्षीणाख्ययोगिनाम् । सातस्य कर्मणो वंधो नियोंगो वंधवर्जितः ॥ १८ ॥

तीर्थकराहारकद्वयहीना मिथ्यादृष्टौ-१६,११७,३,३१ । सासने-२५,४०१,१९,४७ । मर्त्यदेवायुपी विना मिश्रे०,७४,४६,७४ । तीर्थकरमर्त्यदेवायुपिः सहासंयते-१०,
७७,४३,७१ । देशे-४,६७,५३,८१ । प्रमत्ते-६,६३,५७,
८५ । आहारकद्विकेन सहाप्रमत्ते-१,५९,६१,८९ ।

अपूर्वे सप्तसु भागेषु-६२ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ १०|२२|२२|९२|९२

सहमे-१६,१७,१०३,१३१ । ज्ञांते-०,१,११९,१४७ । श्रीणे-०,१,११९,१४७ । सयोगे-१,१,११९,१४७ [। निर्योगे-०,०,१२०,१४८ ।

प्रकृतीनामतो योज्यं खाम्यं गतिचतुष्टये । सामान्येन पटोयोभिः पर्यालोच्य यथागमम् ॥ ४९ ॥ तीर्थकुच्छुम्रदेवायुस्तयं रीतित्रये स्पृतम् । पराः प्रकृतयः संति सर्वा रीतिचतुष्टये ॥ ५० ॥ तीर्थकुच्वं न तिर्यक्ष श्वभ्रायुस्त्रिदशेषु नो । नारकेषु न देवायुः संत्यन्याः सर्वरीतिषु ॥ ५१ ॥

चनुष्टयं कपायाणामादिमं दर्शनत्रयम् । द्यांता निर्वतमारभ्य यावत्सप्तानिवृत्तिकम् ॥ ५२ ॥ शांतः पंढः स्ता नोकपायपट्टं ऋमेण पुनेदः। कोपाद्येषु हो हार्वेककोञ्चोञ्य संस्वालः ॥ ५३ ॥ उक्तं च--पार्वते नोदयो दातुं यत्तत् शांतं निगद्यते । संक्रमोदययोर्थे तिव्यत्तं मनीनिभिः ॥ ५४ ॥ शक्यते संक्रमे पाके यदुत्कर्पापकर्पयोः। चतुर्ध कर्म नो दातुं भण्यते तिन्नकांचितम् ॥ ५५ ॥ अनिष्टचाँ अशाशक्षशासारारार । मूक्ष्मे १ । शांते १ । पिंडिताः सप्तिमः सह २८। ताः समुद्तिाः माह— शांताः ऋमेण सप्ताष्ट नत्र पंचद्श ऋमात्। पांडशाष्टादश ज्ञेया विश्वतिद्वर्युत्तरा च सा ॥ ५६ ॥ चतुर्भिः पंचिभः पद्भिः सहिता सार्थनवृत्तिके। सप्तभिः सहिता द्रक्षे शान्ते साष्टभिरन्विता ॥ ५७ ॥ **ष्ट्री १६।१८।२०।२२।२४।२५।२६। स्म्मे २७।** शान्ते २८। मिथ्यात्वमथ सम्यक्तं मिश्रमाद्याः कुघादयः । चतुर्ध संयताचेषु क्षायंते सप्त कुत्रचित् ॥ ५८ ॥ स्त्यानगृद्धित्रयं तिर्घग्दितयं नारकद्वयम् । आतपस्थानरद्दन्द्रमाद्यं जातिचतुष्टयम् ॥ ५९ ॥

सूक्ष्मसाधारणोद्योताः पोडशेतौ निवृत्तिके । संख्यातन्यतमे मागे यांति प्रकृतयः क्षयम् ॥ ६० ॥ तिर्यग्द्रयाद्यः सिद्धिस्तिर्यग्गतिगता मताः। -श्वभ्रद्रयादयो जैनैः श्वभ्ररीतिगताः पुनः ॥ ६१ ॥ अष्टौ कोपादयो मध्याः क्षिप्यंते ऽतोनपुंसकम् । स्त्रीवेदः ऋमतः पट्टं ततो हास्यादिगोचरम् ॥ ६२ ॥ पौंस्रं पौंस्ने विनिक्षिप्य क्रोधः क्रोधे परे परः। माया ततोऽथ मायायां स्र्भे लोभो निकृत्यते ॥ ६३ ॥ ८११११६१२।११११११ । द्धे निद्राप्रचले श्लीणे प्रथमें उत्ये चतुर्दश । अणे ज्ञानांतरायस्था दश दृष्टिचतुष्टयम् । २११४ ॥ ६४ ॥ जीवेतरविपाकानां द्वासप्ततिमयोगकः। उपांतिमे क्षणे हंति चरमे तु त्रयोदश ॥ ६५ ॥ स्वरद्वयमनादेयमयशोऽपूर्णदुर्भगौ । नमोगतिद्वयं वेद्यमेकग्रुच्छ्वासनीचके ॥ ६६ ॥ जीवपाकाः स्युरेत्यामा नाम्नोऽन्याः पुद्रलोदयाः । एकोनपष्टिसंख्याना दक्षेः प्रकृतयः स्पृताः । १२।५९ ॥६७॥ 'कायवंधनसंघाताः प्रत्येकं पंचकप्रमाः । निर्माणगंधयोर्युग्गं पट्टं संहातिगोचरम् ॥ ६८ ॥ 'प्रत्येकागुरुलघ्वाह्वे परघातोपघातके । एकोनपष्टिरेपात्र विज्ञेया पुद्रलोदया । ५९ ॥ ६९ ॥

१ गता इत्यर्थः ।

सह देवानुपूर्व्यता मिलिताः क्षेत्रपाकयाः। ज्ञेया सप्तप्तिः संति सर्वाः प्रकृतयः स्फुटम् ॥ ७० ॥ मिलिताः ७२ । वेद्यमेकतरं स्थूलं नरायुर्नृद्वयं त्रसम् ।

वेद्यमेकतरं स्थूलं नरायुर्नृद्धयं त्रसम् ।
यक्षः पर्याप्तमादेयं उच्चं पंचाक्षस्वर्भगे ।। ७१ ॥
हत्वा तीर्थकृता सार्द्धं तीर्थकारी त्रयोदश ।
इतरः केवली याति द्वादशैव शिवास्पदम् ॥ ७२ ॥
कार्यक्षयक्रममाद्द--

श्वभ्रदेवतिर्यगायुर्भिर्विना मिथ्यादृष्टौ-०,१४५,३। तीर्थ-कराहारकद्वयहीनाः सासने-०,१४२,६। आहारकद्विकेन सह मिश्रे-०,१४४,४। तीर्थकरेण सहाविरते-७,१४५,३। देशे-७,१४५,३। प्रमत्ते-७,१४५,३। अप्रमत्ते-७,१४५, ३। अपूर्वे-०,१३८,१०।

अनिवृत्तेनंवसु भागेपु— १३२ १२२ ११४ ११३ ११२ १०६ १०५ १०४ १०३ १० २६ ३४ ३५ ३६ ४२ ४३ ४४ ४५

सूक्ष्मे-२,१०२,४७। शांते । श्वीणे श्वणह्रये-१४,९९,४९। सयोगे-०,८५,६३। अयोगे समयद्वये-७२,८५,६३। १३, १३,१३५। सिद्धे-०,०,१४८।

रत्नत्रयफलं प्राप्ता निर्वाधं कंर्मवर्जिताः । निर्विशंति सुखं सिद्धास्त्रिलोकशिखरस्थिताः ॥ ७३ ॥

> अष्टचत्वारिंशतं कर्मभेदा-नित्थं हत्वा ध्यानतो निर्वृता ये।

नत्त्रा जिनेश्वरं वीरं वंधस्वामित्वसूदनम् ।
वक्ष्याम्योधिवशेषाभ्यां वंधस्वामित्वसंभवम् ॥ १ ॥
गुणस्थानं प्रति वंधः कथ्यते—
सप्तदशैकालीढे शते ततः सप्तितं चतुर्युक्ताम् ।
सप्तिमथ सप्तयुतां सप्तत्र्यग्रे कमात्वष्ठी ॥ २ ॥
एकविहीनां पिष्टं प्रकृतीः सप्तादिमा निवन्नंति ।
पिष्टं द्विचतुर्न्यूनां पिङ्विशतिमष्टमस्तसात् ॥ ३ ॥
विश्वती द्वचेकसंयुक्ते तां ते चैकदिवर्जिते ।
नवमः पंचकेंशानां मूक्ष्मः सप्तदशैव ताः ॥ ४ ॥
तसादेकं त्रयः सातमयोगो वंधवर्जितः ।
विश्वतं शतमोधेन वंधप्रकृतयो मताः ॥ ५ ॥

सम्यन्त्वसम्यिष्विथ्यात्वैकगंधस्पर्शसप्तकरसचतुष्कवर्णचतु-ष्टयवंधनपंचकसंघातपंचकलक्षणामप्टाविद्यति वर्जियत्वा शेषा वंधप्रकृतयः १२०। अवंधाः २८।

तीर्थकराहारकद्वये सम्यक्त्वसंयमाभ्यां बध्यते, यस्मात्त-स्मात्ताभ्यां विना मिथ्यादृष्टौ-१६,११७ । सासने-२५, १०१ । नरसुरायुभ्यां विना मिश्रे-०,७४ । नरसुरायुस्तीर्थ-करैः सहासंयते-१०,७७ । पंचमे-४,६४ । प्रमत्ते-६,६३ । आहारकद्विकेन सहाप्रमत्ते-१,५९ । अपूर्वे सप्तसु भागेषु-२,५८।०,५६।०,५६।०,५६।०,५६।३०,५६।४,२६ । नवमे पंचमागेषु-१,२२।१,२१।१,२०।१,१९।१,१८। पूक्ष्मादिषु-१६,१७।०,१।०,१।१,१।०,०। चंधविच्छेदः कथ्यते- आद्य पोडग्र वंघा द्वितीयके पंचविंग्रतिस्तुर्ये। दश पंचमे चतस्रः पर् पष्टे सप्तमे चैका ॥ ६ ॥ दे त्रिशचतस्रोऽपूर्वे नवमे क्षणेषु चैकैकाः। पंचसु विच्छियंते पोडश सक्ष्मे जिने सातम् ॥ ७ ॥ आदं नातिचतुष्कं श्रभ्रत्रिदशायुपी सुरद्दन्द्रम् । स्रक्ष्मस्थावरसाधारणातपापूर्णनारकयुगानि ॥ ८ ॥ विक्रियिकाहारकयोर्धुग्मे चैकोनविंग्रति हित्त्वा । शतमेकोत्तरमन्याः प्रकृतीः स्वीकुर्वते श्वाभ्राः ॥ ९ ॥ आद्यस्तीर्थकृतोना दुंडासंप्राप्तपंढमिध्यार्त्वः। सासादना विहीनः सप्ततिमथ मिश्रकः श्वाभ्रः ॥ १० ॥ त्यक्त्वा मर्त्यायुपा युक्तामोघोक्तां पंचिविशतिम् । मिश्रे पण्णवतेर्ज्ञेया सप्ततिः सासने स्थितेः ॥ ११ ॥ निवतसम्यग्दृष्टिमेंत्यायुत्तीर्थकृत्वयुक्तां ताम् । सप्तननरके हीनं नरायुषा श्रतमुपादत्ते ॥ १२ ॥ मर्त्यद्वितयोचोनं मिथ्यादृष्टिस्तद्त्र वधाति । मिथ्यात्वतिर्यगायुर्द्वेडास्यां प्राप्तपंदोनम् ॥ १३ ॥ बभाति सासनाख्यः सासादनपंचिवशति त्यक्ता । तिर्यग्जीवितहीनां मर्त्यद्वयगोत्रसंयुक्ताम् ॥ १४ ॥ मिश्रावतसदृष्टी वश्रीतः सप्तमे स्फुटं श्वन्ने । श्रभ्रगतिर्निर्णीता विज्ञातच्या पराप्येवम् ॥ १५ ॥

अधिन नरके वंधप्रकृतयः-१०१,९९ । मिध्यादृष्टीं-१००,२० । सासने-९६,२४ । मिश्रे ७० । निर्वते ७२ । चतुर्थपंचमपष्टश्वश्रेषु चतुर्थगुणे तीर्थकृता विना ७१ । पृथिवीपद्गं बंधप्रकृतिशतां नरायुपा हीनमोधेन सप्तमे नर्के. ९९ । मिथ्यादृष्टौ ९६ । सासने ९१ । मिश्रे ७० । नित्रते ७० ।

### एवं नरकगतिः समाप्ता ।

प्रकृती रहितास्तीर्थकर्तृत्वाहारकद्विकैः। तिर्यचो गृह्वते सर्वाः सामान्येन विसंशयम् । ११७ ॥ १६ ॥ तिर्यञ्चस्तास्तिरञ्च्योपि पर्याप्ता वामदृष्टयः । बभंति प्रकृतीः सर्वाः सासनाः पोडशोज्झिताः ॥ १७ ॥ मिथ्याद्यः ११७,३ । सासनः १०१ । मर्त्यदेवायुपी मर्त्यद्वयमौदारिकद्वयम्। पंचविंशतिमोघोक्तां विग्रुच्याद्यां च संहतिम् ॥ १८॥ एकोनसप्ततिं मिश्रा शेषाः स्वीकुर्वते ततः । सप्तति गृह्णते युक्ता निर्वतास्ताः सुरायुपा ॥ १९ ॥ मिश्राः ६९,३२ । निर्त्रताः ७० । तिर्येचो गृह्मते हीना द्वितीयैस्ताः कुधादिभिः। एकं स्त्रीपुरुषाः पूर्णाः पंचाक्षा देशसंयताः ॥ २० ॥ मुक्त्वा वैकियिकं पद्गं नारकत्रिदशायुपी। स्वीकुर्वन्त्योघतोऽपूर्णाः शतं शेषं नवोत्तरम् । १०९ ॥ २१ ॥ इति तिर्यगातिः समाप्ताः।

प्रथमाः पंच बर्झति तिर्थग्वत्प्रकृतीर्नराः । चतुर्थाः पंचमास्तत्र परं तीर्थकराधिका ॥ २२ ॥ शतं नवोत्तरं मर्त्त्यास्तास्तिर्थग्वदपूर्णकाः । समजीन्त प्रमत्ताद्याः प्रकृतीरौधिकी स्फुटा ॥ २३ ॥ प्रथमाः मिथ्यादृष्टचाद्यः पंच ११७।१०१।६९।७१। ६७ । प्रमत्ताद्याः सर्वे ६३।५९।५८,५६,२६।२२....१८। १७।०१। अपूर्णा मनुष्याः १०९।

इति मनुष्यगतिः समाप्ता ।

'स्इमं वैकियिकं षट्टं साधारणमपूर्णकम् । आहारकद्वयं द्वन्द्वं नारकत्रिदशायुपोः ॥ २४ ॥ विकलत्रितयं मुक्त्वा पोडशप्रकृतीरिमाः। अपराः गृह्मते देवाश्रतुभिः सहितं शतम् ॥ २५ ॥ ओघेन देवाः १०४। विना तीर्थकता शेषं मिथ्यादक त्र्युत्तरं शतम्। एकेन्द्रियमसंत्राप्तं मिथ्यात्वं हुंडमातपम् ॥ २६ ॥ षंढकं स्थावरं सप्त त्यक्तवा पण्णवतिः पराः । प्रकृतीः सासनः सर्वाः स्वीकरोति विसंशयम् ॥ २७ ॥ मिथ्यादृष्टिः १०३ । सासनः ९६ । हित्वा मर्स्थायुषा युक्तामोधोक्तां पंचविंशतिम् । · एताभ्यो गृह्णते मिश्राः सप्तति प्रकृतीः पराः । ७० ॥ २८ ॥ मर्लायुस्तीर्थकर्नृत्वयुक्तां द्वासप्ततिं ततः। प्रकृतीः परिगृह्णाति सम्यग्दिष्टरसंयतः । ७२ ॥ २९ ॥ प्रथमे गृह्णते सर्वे निकायत्रितये सुराः। चतुर्निकायजाः देव्यः स्थिता गुणचतुष्ट्ये ॥ ३० ॥ प्रकृतीस्निदशौघोक्तास्तीर्थकर्तृत्ववर्जिताः । ंत्रैदशीरौधिकीः सर्वाः सौधर्मेशानकल्पगाः ॥ ३१ ॥ भावनादिष्योघेन १०३ । मिथ्यादगादिपु चतुर्पु १०३।

९६।७०।७० । सौधर्मैशानकल्पजेष्वोधेन १०४ । मिथ्यादः-प्रचादिषु १०३।९६।७०।७२। आतापस्थावरैकाक्षेरौधिकीर्वृद्धते विना । पराः सनत्कुमाराद्याः सहस्रारावसानगाः । १०१ ॥ ३२ ॥ एतास्तीर्थकृता हीनाः स्वीकुर्वति कुदृप्यः । हुंडासंप्राप्तमिथ्यात्वषंढोना भ्रष्टदृष्टयः ॥ ३३ ॥ 200 | 35 | ता मर्चायुर्युतां हित्वा मिश्रकाः पंचविंशतिम् । बधंति समनुष्यायुस्तीर्थकृत्वामसंयताः ॥ ३४ ॥ ७२ । ७० । तिर्योग्द्रतयमेकाश्चं तिर्यग्जीवितमातपः । उद्योतः स्थावरं चेति मुक्त्वा प्रकृतिसप्तकम् ॥ ३५ ॥ अपराः प्रकृतीर्देवाः स्वीकुर्वत्यानतादिषु । अंत्यभैवेयकांतेषु देवीघप्रतिपादिताः ॥ ३६ ॥ आनतादिस्वोघेन ९७। हीनास्तीर्थेकृता मिध्यादृष्टयः सासनाः पुनः । अंत्यग्रैवेयकांतेषु देवौधप्रतिपादिताः ॥ ३७ ॥ आनतादिस्वोघेन ९७। हीनास्तीर्थकृता मिध्यादृष्टयः सासनाः पुनः। रहिताः षंढिमिथ्यात्वहुंडासंप्राप्तकैरिमाः ॥ ३८ ॥ 3६ | 3२ | त्यक्तवा मर्त्यायुपा युक्तामोघोक्तां पंचविंशतिम्। मिश्रास्तिर्यग्द्रयोद्योततिर्यगायुरपाकृताम् । ७० ॥ ३९ ॥

सतीर्थकुत्ररायुष्कास्ताः स्वीकुर्वन्ति निर्वताः । सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तास्ता एवोर्द्ध्वं व्यवस्थिताः ॥ ४० ॥

निर्वताः ७२ । उपरिष्टात्सर्वार्थसिद्धिपर्यन्ता नवानुत्त-राद्याः ७२।

इति देवगतिः समाप्ता ।

पदं वैकियिकं तीर्थकृत्वं श्वभ्रसुरायुपी ।
आहारकद्वयं चेति विम्रच्येकादश स्फुटम् ॥ ४१ ॥
शतं नवोत्तरं शेषा एकाक्षविकलेन्द्रियाः ।
सामान्येन निवशंति घोराज्ञानतमोष्टताः । १०९ ॥ ४२ ॥
श्वभ्रायुः श्वभ्रयुग्मोनास्ततः संत्यज्य पोडश ।
वशंति सासनाः शेषाः पंचाश्वास्त्वोधिकीः पुनः ॥ ४३ ॥
मिथ्यादशः १०९,१३ । सासनाः ९६।१२० ।
यावच्छरीरपर्याप्तिमेकाक्षाविकलोद्धवाः ।
सासना न प्रपद्यंते तावत्तिर्यङ्नरायुपी ॥ ४४ ॥
न वशंति यतस्ताभ्यां ततस्तेषु विना मताः ।
चतुर्नवतिरन्येपामभिप्रायेण वंधने । युग्मम् ॥ ४५ ॥
९४ ।

इतीन्द्रियमार्गणा समाप्ता।

वघ्नंत्येकाक्षवज्जीवा घरांम अंथ वा ९४ । नृद्वयोच्चनरायूंपि तेजः पवनकायिकाः । हित्वैकाक्षगताः शेपा गृह्णंत्योघगतास्त्रसाः ॥ ४६ ॥

तेजोवातकायिका मिध्यादशः १०५ । ओघगतास्त्रस-कायिकाः १२० ।

कायमार्गणा समाप्ता ।

१ धरांभोवृक्षकायिकाः ।

योगेष्वोघगतो भंगो वाङ्मानसचतुष्कयोः। भवत्यौदारिके योगे भंगो मत्यौं घसंभवः ॥ ४७ ॥ औदारिके ११७।१०१।६९।७१। उपर्योघ:--सुरश्वभ्रयुपी श्वभ्रद्विकमाहारकद्विकम् । विहायौदारिके मिश्रे स्वीक्कर्वन्त्योघतः पराः ॥ ४८ ॥ ओघेनौदारिके मिश्रे ११४। देववैकियिकद्दन्द्रे हित्वा तीर्थकृता समम्। शतं नवाधिकं ताभ्यो गृह्धते वामदृष्टयः । १०९ ॥ ४९ ॥ श्रभायुः श्रभ्रयुग्माभ्यामृनाः संत्यन्य पोडश । तिर्येद्यन्यीयुषी ताभ्यः सासना गृह्यते पराः। ९४ ॥ ५० ॥ मुक्त्वा निस्तिर्थगायुष्कामेताभ्यः पंचिविज्ञतिम्। देववैकियिकद्वनद्वतीर्थकृत्सहिताः पराः ॥ ५१ ॥ पंचसप्ततिसंख्यानाः परिगृह्णंत्यसंयताः । सयोगः सातमेवैकं मिश्रकौदारिके स्थितः ॥ ५२ ॥ क्रमेण ७५।१। योगवैकियिके भंगः सामान्यस्त्रिदशोदितः। तिर्येङ्मर्त्यायुषी हित्वा तदीये मिश्रके पराः ॥ ५३ ॥ ओघेन वैिक्रियिके १०४। मिध्यादृष्ट्यादिषु १०३।९६। ७०।७२ । ओघेन वैक्रियिकमिश्रे १०२। हीनास्तीर्थकरेणाद्ये स्थावरैकेन्द्रियातपैः। . हुंडासंप्राप्तमिथ्यात्वपंढैरिप च सासने ॥ ५४ ॥ मिथ्यादृष्टी १०१। सासने ९४।

पंचिव्यतिमत्यस्य तिर्यगायुर्विवर्जिता ।
युक्तास्तीर्थकरेणान्या निर्वताः परिगृण्हते ॥ ५५ ॥
आहारकद्वये योगे पष्ठवद्गृह्धते विना ।
आहारकद्वयश्वभद्वितयायुश्चतुष्टयैः ॥ ५६ ॥
कार्मणे गृण्हते योगे शेपा मिध्याद्दशस्तिमाः ।
देववैकियिकद्वन्द्वतीर्थकर्तृत्ववर्जिताः ॥ ५७ ॥

आहारकाहारकिमिश्रद्वये ६३ । ओघेन कार्मणे योगे ११२ । मिथ्याद्दशः १०७ । श्वश्रायुर्नारकद्वन्द्वत्यक्ताः संत्यज्य पोडश । एताभ्यः सासना योगे गृह्णते कार्मणे पराः । ९४ ॥ ५८ ॥ नृतिर्यगायुपी हित्वा पंचिव्यतिमत्रते । स्रेनेकियिकद्वन्द्वतीर्थकर्तृत्वसंयुताः । ७५ ॥ ५९ ॥ सयोगा गृण्हते सातं प्रतरे लोकपूरणे । यौगिकी मार्गणा ख्याता वैदी सा कथ्यतेऽधुना ॥ ६० ॥ इति योगमार्गणा समाप्ता ।

एकाप्रविंशतियांवद्धंधकोऽस्त्यनिष्टत्तिकः । ओघो वेदत्रये तावत्संत्यवेदास्ततः परे ॥ ६१ ॥ इति वेदमार्गणा समाप्ता।

ओघोदितः कपायेषु वंधो मिथ्यादगादिषु । नवमं दश्चमं यावनिःकपायेषु चेरितः ॥ ६२ ॥

ओघेन कपायचतुष्काणां १२० । विशेषतो मिध्याद-प्रचादीनामेकविंशतिविंशत्येकोनविंशतिवंधकानिवृत्तिपर्यन्तानां सकपायचतुष्काणामोघभंगः, ततः सलोभकपायाणां सक्ष्मसां-परायणामोघः, ततोऽकपायाणां शांतक्षीणसयोगानामोघः।

इति कपायमार्गणाः।

अज्ञानं ज्ञानमप्यस्ति गुणे यद्यत्र तत्त्वतः।

तत्तत्र विदुषा बुद्धा वंधस्योघो नियोज्यताम् ॥ ६३ ॥

तत्रौधेनाऽज्ञानत्रये ११७। मिध्यादृष्टौ ११७। सासने १०१। ततोऽसंयतादीनां मत्यादिज्ञानत्रये नवानामोधभंगः, ततो मनःपर्यये प्रमत्तादीनां सप्तानामोधः, ततः केवले सयोगायोगयोरोधः।

## इति ज्ञानमार्गणा ।

ओघः सामायिके वृत्ते छेदोपस्थापनेऽपि च । प्रमत्तादिचतुष्केऽस्ति परिहारेशपे चाद्ययोः ॥ ६४ ॥ सक्ष्मे सक्ष्मकपायोऽसौ यथाख्याते चतुष्वतः । देशे देशचरित्रेऽसौ चतुष्केऽप्यस्त्यसंयमे ॥ ६५ ॥

# इति संयममार्गणा।

चक्षुपोऽचक्षुपो दृष्टावोघो द्वादशके मतः ।
गुणानामत्रतादीनां नवकेऽवधिदर्शने ॥ ६६ ॥
सयोगायोगयोरोघो ज्ञेयः केवलदर्शने ।
मार्गणा दर्शनस्योक्ता लेश्यानां तां वदाम्यतः ॥ ६७ ॥
आद्यलेश्यात्रयालीढा विग्रुच्याद्वारकद्वयम् ।
एतास्तीर्थकरेणोनाः स्वीकुर्वन्ति कुदृष्टयः ॥ ६८ ॥
कृष्णनीलकापोतलेश्यासामान्येन ११८ । कुदृष्टयः ११७ ।

सासनाः पोडश त्यक्त्या मित्रकाः पंचविंशतिम् । देवमर्त्यायुपी चान्याः सप्ततिं चतुरन्विताम् ॥ ६९ ॥ सासनाः १०१। मिश्राः ७४। तीर्थकुन्नुसुरायुर्भिर्युक्तां वधंत्यसंयताः । तेजोलेक्या विमुच्यैताः श्वञ्रायुर्विकलत्रयम् ॥ ७० ॥ श्वभ्रद्धयमपर्याप्तं स्रक्ष्मं साधारणं पराः । हित्वा वामदृशस्तीर्थकर्नृत्वाहारकद्विके ॥ ७१ ॥ असंयताः ७७। ओघेन तेजोलेक्याः १११। वामद्याः १०८-एकेन्द्रियमसंप्राप्तं स्थावरं पंढहुंडके । मिथ्यात्वमातपं हित्वा परा वर्धात सासनाः । १०१ ॥ ७२ ॥ औं विकीः परिगृह्णंति प्रकृतीः सकलाः स्फुटम् । तेजोलेश्यास्थिताः पंच सम्यङ्गिथ्यादगादयः ॥ ७३ ॥ ७४।७७।६७।६३।५९। श्वभ्रायुनीरकदंद्रसूक्ष्मसाधारणातपान् । एकेन्द्रियमपर्याप्तं स्थावरं विकलत्रयम् ॥ ७४ ॥ पद्मलेक्या निरस्यैता द्वादश प्रकृतीः पराः । आत्मसात्क्वर्वते सर्वाः अष्टोत्तरश्चतप्रमाः ॥ ७५ ॥ ओघेन पद्मलेक्याः १०८। विहायाहारकद्दनद्वतीर्थकृत्वं कुदृष्टयः। सासनाः पंढमिथ्यात्वहुंडासंप्राप्तकैर्विना ॥ ७६ ॥ कुदृष्टयः १०५ । सासनाः १०१ । स्वीकुर्वन्त्यौधिकीः पंच मिश्रदृष्टिपुरोगमाः। शुक्कलेश्याः प्रवप्नंति स्थावरं नारकद्वयम् ॥ ७७ ॥

तिर्यग्र्यातपैकाक्षाण्युद्योतं विकलित्रकम् ।
तिर्यक्षश्रायुपी स्कृष्मं साधारणमपूर्णकम् ॥ ७८ ॥
पोडशेति परित्यज्य प्रकृतीर्गृण्हते पुनः ।
हित्वा मिथ्यादशस्तीर्थकारित्वाहारकद्वये ॥ ७९ ॥
असंप्राप्तकमिथ्यात्वपंद्रहंडिववार्जिताः ।
सासना गृण्हते शेषाः शुक्कलेश्याव्यवस्थिताः ॥ ८० ॥
ओघेन शुक्कलेश्याः १०४ । मिथ्याद्यः १०१ । सासना ९७ ।
मिश्रास्तिर्यग्द्वयोद्योतिर्तिर्यगायुरपाकृताम् ।
हित्वामरनरायुभ्यं सहितां पंचविंशितम् ॥ ८१ ॥
अपरा गृक्ते शेषाः प्रकृतीरत्रताः पुनः ।
तीर्थकृत्नुस्ररायुर्भिरोघोक्ता निख्ला युताः ॥ ८२ ॥
७४ । अत्रताः ७४ ।

### इति लेक्यामार्गणा ।

औधिकीर्यण्हते भन्यास्ता अभन्याः कुदृष्टिगाः । ओघो वेदकदृष्टीनां निर्वतादिचतुष्ट्ये ॥ ८३ ॥ ओघःक्षायिकदृष्टीनामेकादश्रगुणिश्रताम् ॥ ८४ ॥ विबुध्यासंयतादीनां योजनीयो यथागमम् ॥ ८४ ॥ ओघो मर्न्यसुरायुर्भ्यो हीनः शामिकदर्शने । वश्चति नैकमप्यायुर्यतस्तत्र न्यवस्थिताः ॥ ८५ ॥ सुक्त्या द्वितीयकोपादिचतुष्कादिमसंहती । चृद्धयौदारिकद्वन्द्वे शेपा गृण्हंत्यणुत्रताः ॥ ८६ ॥ असंयताः ७५ । अणुत्रताः ६६ । हित्वा तृतीयकोपादिचतुष्कं ताः प्रमादिनः । शोकस्थिराशुभासातायशोऽरतिविवर्जिताः ॥ ८७ ॥ आहारकद्वयाः शेषाः स्वीकुर्वन्त्यप्रमत्तकाः । शान्तान्तेषु परेष्वोघो द्रष्टन्योऽपूर्वकादिषु ॥ ८८ ॥ प्रमत्ताः ६२ । अप्रमत्ताः ५८ ।

इति भन्यसम्यत्क्वमार्गणा ।

ओघोक्ताः संज्ञिनां मिथ्यादृष्टियातास्त्वसंज्ञिनाम् । एतेषां सासनस्थानां ज्ञातन्याः सासनस्थिताः ॥ ८९ ॥

इति संज्ञिमार्गणा।

अस्त्याहारकेष्वोघः कर्मप्रकृतिवंधने । ज्ञेयः कार्मणयोगस्थो अंगोऽनाहारकेषु तु ॥ ९० ॥

इति आहारकमार्गणा।

# ग्रंथकर्तुः प्रशस्तिः।

さいののう

श्रीमाथुराणामनघद्युतीनां संघोऽभवद्युत्तिविभूपितानाम् । हारो मणीनामिव तापहारी द्वातुसारी शशिराव्यक्षः ॥ १ ॥

माधवसेनगणी गणनीयः शुद्धतमोऽजनि तत्र जनीयः । भूयसि सन्वयतीय श्रशांकः श्रीमति सिंधुपतावकलंकः ॥ २ ॥

शिष्यस्तस्य महात्मनोऽमितगतिर्मोक्षार्थिनामग्रणीरेतच्छास्त्मशेपकर्मसमितिप्रख्यापनायाकृत ।
वीरस्येव जिनेव्वरस्य गणभुद्भव्योपकारोद्यतो
दुर्वारस्मरदन्तिदारणहरिः श्रीगैतिमोऽनुत्तमः ॥ ३ ॥

यदत्र सिद्धांतिवरोधि वद्धं, ग्राह्मं निराकृत्य तदेतदाँगैः। गृण्हंति लोका ह्यपकारि यद्धत्, त्त्रचं निराकृत्य फलं पवित्रम्॥ ४॥

अनश्वरं केवलमर्चनीयं यावत्स्थिरं तिष्टति मुक्तपंक्ता । ताबद्धरायामिदमत्र शास्तं
स्थेयाच्छुभं कर्मनिरासकारि ॥ ५ ॥
त्रिसप्तत्याधिकेऽब्दानां सहस्रे शकविद्धिषः ।
मस्तिकापुरे जातमिदं शास्तं मनोरमम् ॥ ६ ॥

इत्याचार्यवर्यश्रीमद्मितगतिविरचितः पंचसंग्रहः समाप्तः।

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।